## ग्राधुनिक जीन कवि

### श्रीमती रमा जैन सम्पादिका



भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

### ग्रंथमाला सम्पादक ग्रीर नियामक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए०

प्रकाशक

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, वनारस

> Q3(0152,1) H47 3796loz

ज्येष्ठ, बीरनिर्वाण सम्वत् २४७३

द्वितीय संस्करण एक हजार मई १६४७

मूल्य

तीन रुपये वारह ग्राने

मुद्रक जे० के० शर्मा इलाहावाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहावाद कानपुर दि० जैन परिषद्-पंडालके काव्यमय वाता-वरणमें काव्यमय भावनाओं एवं असीम अनुरागसे ओतप्रोत 'इन्होंने' अपने सुन्दर कवियोंकी कलित कल्पनाओंके संग्रह और सम्पादनके उत्तरदायित्वका भार मुझे ही सौंपा। फलतः अपने प्रयत्नोंकी पुस्तक-पिटारीको 'इनकी' सेवामें प्रस्तुत करते हुए संकोच इसलिए नहीं है कि इसमें सव 'इनका' ही है--इनके ही हैं सुन्दर कवि, इनकी ही हैं प्रिय कवि-ताएँ और है 'इनकी'ही अपनी

-रमा

### प्रकाशकीय

स्वर्गीयं स्राचार्य पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदीने एक वार लिखा था—"जैन धर्मावलिम्बयोंमें सैकड़ों साध्-महात्माग्रों ग्रीर हजारों विद्वानोंने ग्रंथ रचना की है। ये ग्रंथ केवल जैनधर्मसे ही सम्वन्ध नहीं रखते, इनमें—तत्व-चिन्तन, काव्य, नाटक, छन्द, अलंकार, कथा-कहानी, इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ हैं जिनके उद्धारसे जैनेतरजनोंकी भी ज्ञान-वृद्धि श्रीर मनोरंजन हो सकता है। भारतवर्षमें जैनधर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसके अनुयायी साधुग्रों ग्रीर ग्राचार्योमेंसे ग्रनेक जनोंने धर्म-उपदेशके साथ ही साथ ग्रपना समस्त जीवन ग्रन्थ-रचना ग्रीर ग्रन्थ-संग्रहमें खर्च कर दिया है। इनमें कितने ही विद्वान वरसातके चार महीने वहुधा केवल ग्रन्थ लिखनेमें ही विताते रहे हैं। यह उनकी इस प्रवृत्तिका ही फल है जो वीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाटन, दक्षिण ग्रादि स्थानोंमें हस्तिलिखत पुस्तकोंके गाड़ियों वस्ते ग्राज भी सुरक्षित पाये जाते हैं।"

ऐसे ही अनुपलब्ध अप्रकाशित ग्रन्थोंके अनुसन्धान, सम्पादन और प्रकाशनके लिए सन् १६४४ में भारतीय ज्ञानपीटकी स्थापना की गई थी। जैनाचार्यों और जैनविद्वानों द्वारा प्राकृत, संस्कृत, अपभंश साहित्यका भंडार अनेक लोकोपयोगी रचनाओंसे ओतप्रोत है। हिन्दी-गुजराती, कन्नड़ आदिमें भी महत्त्वपूर्ण साहित्य निर्माण हुग्रा है। किन्तु जनसाधारणके आगे वह नहीं आ सका है, यही कारण है कि अनेक ऐतिहासिक, साहित्यक और आलोचक साधनाभावके कारण जैनधर्मके सम्बन्धमें लिखते हुए उपेक्षा रखते हैं। और उल्लेख करते भी हैं, तो ऐसी मोटी और भद्दी भूल करते हैं कि जनसाधारणमें बड़ी आमक धारणाएँ फैलती रहती हैं।

किसी भी देश श्रीर जातिकी वास्तिविक स्थितिका दिग्दर्शन उसके साहित्यसे हो सकता है। जैनोंका प्राचीन साहित्य प्रकाशमें नहीं श्राया, श्रीर नवीन समयोपयोगी निर्माण नहीं हो रहा है। जिस तीन्न गतिसे वर्तमान भारतमें प्राचीन श्रीर श्रविचीन-साहित्यका निर्माण हो रहा है, उसमें जैनोंका सहयोग बहुत कम है। जैन पूर्वजोंने श्रपनी श्रमूल्य रचनाश्रोंसे भारतीय ज्ञानका भण्डार भरा है, उनके ऋणसे उऋण होनेका केवल एक ही उपाय है कि हम उनकी कृतियोंको प्रकाशमें लायें, श्रीर लोकोपयोगी नवीन साहित्यका निर्माण करें। तािक साहित्यक-संसारकी उन्नतिमें हम भरपुर हाथ वटा सकें।

प्राचीन संस्कृत, प्राकृत, पाली जैन ग्रीर वौद्धग्रंथ एक दर्जन की संख्यामें प्रेसमें हैं—जो शीघ्र ही प्रकाशित हो रहे हैं। ग्रीर ग्रन्य भारतीय उत्तमोत्तम-ग्रन्थोंका सम्पादन हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक ज्ञान-पीठकी जैन-ग्रन्थ-मालाका प्रथम पुष्प है। ग्रीर ज्ञानपीठकी ग्रन्थका श्रीमती रमारानीजीने बड़े परिश्रमसे इसका सम्पादन किया है।

यद्यपि हिन्दी किवता आज जितनी विकसित और उन्नत है उसके आगे प्रस्तुत पुस्तककी किवताएँ कुछ विशेष महत्त्व नहीं पायेंगी, फिर भी यह एक प्रयत्न है। इससे जैनसमाजकी वर्तमान गित-विधिका पिचय मिलेगा, और भिवष्यमें उत्तमोत्तम साहित्य-निर्माण करनेका लेखकों और प्रकाशकोंको उत्साह भी। प्रस्तुत पुस्तकके किवयोंमें पुरातत्त्व-विचक्षण पं० जुगलिकशोरजी मुख्तार, पं० नाथूरामजी प्रेमी और सत्य-भक्त पं० दरवारीलालजी आदि कुछ ऐसे गौरव योग्य किव हैं, जो कभीके इस क्षेत्रसे हटकर पुरातन इतिहासकी शोध-खोजमें लगे हुए हैं; अथवा लोकोपयोगी साहित्य-निर्माण कर रहे हैं। काश वे इस क्षेत्रमें ही सीमित रहे होते तो आज अवश्य जैनों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ किवता-साहित्य भी गौरवशाली होता। मुख्तार साहवकी लिखी भिरी भावना' ही एक ऐसी अमर रचना है, जिसे आज लाखों नर-नारी पढ़कर आत्म-सन्तोप

करते हैं। नवीन किवयोंमें 'श्री हुकमचन्दजी बुखारिया' ऐसे इंद्रीयमान किव हैं, जिनसे हिन्दी साहित्यको एक न एक रोज क्रीमती रचेनाएँ प्रोप्ति

ज्ञानपीठकी स्थापनाके ३-४ महीने वाद ही लखनऊमें जैनपरिषद्का अधिवेशन था, उसके सभापित श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजीकी अभिलाषा थी कि 'आधुनिक जैन किव' उस समय तक अवश्य प्रकाशित कर दिया जाय। इस अल्प समयमें प्रस्तुत पुस्तकका सम्पादन और प्रकाशन हुआ, और पिहला संस्करण एक सप्ताहमें समाप्त हो गया, माँग बढ़ती रही, उलाहने आते रहे, और सब कुछ साधन होते हुए भी दूसरा संस्करण शीध्र प्रकाशित नहीं हो सका। संशोधित प्रेस कापी तैयार पड़ी रही। परन्तु प्रयत्न करनेपर भी इससे पहले प्रकाशित नहीं हो सकी! कहीं-कहीं किव-परिचय भी भूल से छूट गया है जिस का हमें खेद है।

सम्पादिका श्रीमती रमारानीजीका यह पहला प्रयास है, यदि वे इस श्रोर श्रग्रसर रहीं, तो उनसे हमको भविष्यमें काफी श्राशाएँ हैं।

डालिमयानगर ) १८ ग्रक्तूबर १६४६ ) अयोध्याप्रसाद गोयलीय —मंत्री



### प्रवेश

कवियोंका साम्प्रदायिक श्राघारपर वर्गीकरण करना शायद जाति-विशेषके लिए गौरवकी वात हो, किवके लिए नहीं। जो किव है, चाहे जहाँका भी हो, उसकी तो जाित श्रीर समाज एक ही है 'मानव-समाज'। किवकी मुस्कानमें मानवताका वसन्त खिलता है श्रीर उसके श्राँसुश्रोंमें विश्वका पत्तभड़ भरभराता है। यह सारा मानव-समाज हृदयके नाते एक ही है। श्रपनी माताके लिए जो श्रद्धा, पुत्रके लिए जो ममता, विछुड़ी हुई प्रेयसीके लिए जो विकलता श्रीर श्रपमानके लिए जो क्षोभ एक भारतीय किसानके हृदयमें उमड़ता है, वहीं लन्दनके सम्राट्के हृदयमें श्रीर वहीं उत्तरी ध्रुवके श्रन्तिम छोरपर वसनेवाले 'एस्कीमो'के हृदयमें भी! इस श्रद्धा, ममता, विकलता श्रीर क्षोभ ग्रादिकी ग्रनुभूतियोंको किव शब्दोंसे, चित्रकार तूलिकासे, गायक स्वरोंसे, शिल्पी छैनीसे श्रीर कलावित् श्रपने श्रङ्ग-प्रत्यङ्गकी किया-प्रक्रिया द्वारा साकार रूप देता है।

इस प्रकार साहित्य, सङ्गीत और कलाके उद्गम तथा उद्श्यकी एकताके वीचमें में जो किवयोंको आधुनिकताकी सीमामें घेरकर 'जैनत्व'के वर्गमें विभक्त कर रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है ? केवल यही कि इस पुस्तकको लिखते समय सारे साहित्यकी जिम्मेदारी अपने सिरपर लादनेसे वच जाऊँ और अपने परिश्रमका क्षेत्र छोटा कर लूँ। दूसरे, जब किव मानव-समाजका प्रतिनिधि हैं, तो उसे ढूँढ़कर मानव-समाजके सामने लानेका काम भी तो किसीको करना ही चाहिए। में अपनी जाति और समाजके सम्पर्कके द्वारा जिन किवयोंको जान सकी हूँ और जिन तक पहुँचना दुर्लभ हैं, मानवताके उन प्रतिनिधियोंको विशाल साहित्य-संसारके सामने ला रही हूँ। वे अपनी वात अव स्वयं ही आपसे कह देंगे।

में चाहती थी, इस पुस्तकको अपने किव-कलाकारोंके चित्रोंसे सजाती श्रीर हर प्रकारसे इसे सुन्दरतम बनाती; पर मुभे बहुतसे किवयोंके चित्र प्राप्त न हो सके और जिनके चित्र आये भी उनमेंसे अधिकांश ऐसे थे जिनके सुन्दरतर ब्लॉक नहीं वन सकते थे। भिवष्यमें सम्भव हुआ तो इन किमयोंको दूर करनेका अवश्य प्रयत्न कहाँगी।

मुभे खेद हैं कि मैं अनेक कृपालु किव-किवियित्रयोंकी रचनाएँ जो इस संग्रहके लिए प्राप्त हुई थीं, सम्मिलित नहीं कर पाई। मैं उनसे क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरा विश्वास है कि अगले संस्करण तक उनकी नई रचनाएँ और भी अधिक सुन्दर होंगी और तब तक मुभमें भी सम्पादनकी क्षमता बढ़ सकेगी।

इस पुस्तकमें जिन साहित्यिकोंकी रचनाएँ जा रही हैं, उनकी कृपा ग्रीर सहयोगके लिए मैं हृदयसे ग्रामारी हूँ। भाई कल्याणकुमार 'श्राश'ने कई किवयोंके पास स्वयं पत्र लिखकर उनसे किवताएँ भिजवाई, इसके लिए मैं ग्रामारी हूँ। पंडित ग्रयोध्याप्रसादजी गोयलीयने उचित सुभाव दिये हैं ग्रीर 'इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस'के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री कृष्णप्रसाद दरने इसके मुद्रणमें हर तरहसे सहयोग दिया है; ग्रतः वे दोनों घन्यवादके पात्र हैं।

ग्रव, रह गये श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन ! उनके विषयमें जो कहना चाहती हूँ, उसके उपयुक्त शब्द नहीं सूफ रहे हैं। वह साहित्यिक ग्रीर कवि हैं; ग्रपनी भावुक कल्पना से समफ लेंगे कि मैंने क्या कहा ग्रीर क्या नहीं कहा। वस।

डालिमया नगर } जून १९४४ }

रमा जैन

# निर्देश युग-प्रवर्तक

| १ | पंडित जुगलिकशोर मुख्त   | ार 'युगवी    | ₹'       |
|---|-------------------------|--------------|----------|
|   | मेरी भावना              | • •          |          |
|   | ग्रज सम्बोधन            |              |          |
| २ | पंडित नाथूराम 'प्रेमी'  | • •          |          |
|   | सद्धर्म-सन्देश          |              | • •      |
|   | पिताकी परलोक यात्र      | ापर          |          |
| 3 | श्री भगवन्त गणपति गोय   | लीय          |          |
|   | सिद्धवर कूट             |              | • •      |
|   | नीच ग्रीर ग्रछूत        | • •          | • •      |
| ጻ | पंडित मूलचन्द्र 'वत्सल' | • •          |          |
|   | श्रमरत्व                |              |          |
|   | मेरा संसार              | ٠٠.          | • •      |
| 1 | प्यार                   |              |          |
| ሂ | श्री गुणभद्ग, ग्रगास    |              | • •      |
|   | सीताकी ग्रग्निपरीक्षा   |              |          |
|   | भिखारीका स्वप्न         |              |          |
|   |                         |              | <b>.</b> |
|   | ર્                      | गुगानुगा     | HI       |
| ų | पंडित चैनसुखदास 'न्याय  | तीर्थं', कवि | रत्न     |
| • | सत्ताका ग्रहंकार        |              |          |
|   | जीवन-पट                 | • •          | • •      |

|    |                              |             |     |     | 500      |
|----|------------------------------|-------------|-----|-----|----------|
|    | - अन्तिम वर                  |             |     |     | <br>έş   |
| હ  | पंडित दरवारीलाल 'सत्य        | मक्त'       |     |     | <br>3,4  |
|    | उलहना                        | • •         |     |     | <br>3 5  |
|    | क़ब्रके फूल                  |             |     |     | <br>३५   |
|    | भरना                         |             |     |     | <br>₹6   |
| 5  | पंडित नायूरान डोंगरीय        |             |     |     | <br>80   |
|    | मानव-मन                      | • •         |     |     | <br>80   |
| 3  | श्री सूर्वभानु डाँगी 'भास्कर |             |     |     | <br>85   |
|    | विनय                         |             |     |     | <br>४२   |
|    | संसार                        | • •         |     |     | <br>४३   |
| १० | श्री दद्दूलाल                |             |     |     | <br>88   |
|    | मनकी चातें                   | • •         |     |     | <br>88   |
|    | पथिक                         | • •         |     |     | <br>४६   |
| ११ | पंडित ज्ञोभाचन्द भारित्ल     | 'न्यायतीर्थ | i'  |     | <br>४७   |
|    | ग्रन्यत्व                    | • •         | • • | • • | <br>४७   |
|    | म्राज ग्रीर कल               | • •         |     | • • | <br>४८   |
|    | अभिलापा                      | • •         |     |     | <br>५०   |
| १२ | श्री रामस्वरूप 'भारतीय'      |             |     |     | <br>प्र१ |
|    | समावान                       |             |     |     | <br>५१   |
|    | घर्म-तत्त्व                  |             |     |     | <br>प्र२ |
| १३ | श्री श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय  |             |     | • • | <br>५३   |
|    | जवानोंका जोग                 |             |     |     | <br>५४   |
| १४ | पंडित श्रजितप्रसाद एम० ।     |             |     |     | <br>प्र  |
|    | वर्मका मर्म                  |             | • • | • • | <br>४्६  |
|    | यह वहार                      |             |     |     | <br>४७   |

| १५ श्री कामताप्रसाद जैन        |              |           |          |   |
|--------------------------------|--------------|-----------|----------|---|
| वीर प्रोत्साहन                 |              |           |          |   |
| जीवनकी भाँकी                   |              |           |          |   |
| १६ पंडित परमेष्ठीदास 'न्याय    | प्तीर्थ'     | • •       |          |   |
| महावीर-सन्देश                  | • •          | • •       |          |   |
| у                              | गति-प्रेर    | <b>季</b>  |          |   |
| १७ श्री कल्याणकुमार 'शशि'      |              |           |          |   |
| रण-चण्डी                       | • •          | • •       | • •      | ٠ |
| ् विश्रुत-जीवन                 |              |           |          |   |
| गीत                            | • •          |           |          |   |
| १८ श्री भगवत्त्वरूप 'भगवत्     | (*           |           | • •      |   |
| ग्रात्म-प्रश्न                 | • •          |           |          |   |
| सुख शान्ति चाहता है            | मानव         |           |          |   |
| मुभो न कविता लिखन              | ना ग्राता    |           |          |   |
| एक प्रश्न                      |              |           |          | ٠ |
| १६ श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम  | ए ०          |           |          |   |
| कोई क्या जाने कोई              | क्या समभे    | 3         |          |   |
| 'कुहू-कुहू' फिर कोयल           | बोली!        |           |          |   |
| मैं पतभरकी सूखी ड              |              |           |          |   |
| सजिन, आँसू लोगी य              | ा हास ?      |           |          |   |
| २० श्री ज्ञान्तिस्वरूप 'कुसुम' | •            |           |          |   |
| कलिकाके प्रति                  | • •          |           |          | • |
| कुछ भी न समभ पात               | ा हूँ मैं, ज | गकी या मे | री ग़लती | ह |

|             |                                 |        |     |     | पृष्ट   |
|-------------|---------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| २१          | श्री हुकुनचन्द वुखारिया 'त      | तन्मय' |     | ••  | <br>55  |
|             | श्राग लिखना जानता हू            | ¥ (    | • • |     | <br>58  |
|             | में एकाकी पथभ्रष्ट हुः          | प्रा   | • • |     | <br>१३  |
| २२          | श्री कपूरचन्द 'इन्दु'           | • •    |     |     | <br>६३  |
|             | कवि-विमर्श                      |        |     |     | <br>ξ3  |
| २३          | श्री ईश्वरचन्द्र वी० ए०, ए      | ल-एल०  | वी० |     | <br>દ્ય |
|             | ग्रञ्जलि                        |        |     |     | <br>£Х  |
| २४          | श्री लक्ष्मणप्रसाद 'प्रज्ञान्त' |        |     |     | <br>33  |
|             | फूल                             | • •    |     |     | <br>33  |
|             | कविसे                           | • •    | • • |     | <br>१०० |
|             | श्रव कैसे निज गीत सुन           | गऊँ    | • • | • • | <br>१०१ |
| २५          | श्री राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश'    |        | • • |     | <br>१०२ |
|             | जाग्रति-गीत                     |        | • • |     | <br>१०३ |
|             | परिवर्तनका दास                  | • •    | • • | • • | <br>१०३ |
|             | वहिनसे                          | • •    | • • | • • | <br>-   |
|             | पन्थी                           | • •    | • • | • • | <br>१०५ |
| २६          | श्री ग्रमृतलाल 'चंचल'           |        | • • |     | <br>१०६ |
|             | श्रमर पिपासा                    | • •    | • • |     | <br>१०६ |
| <b>२</b> ७' | श्री खूबचन्द्र 'पुष्कल'         |        | • • | • • | <br>१०५ |
|             |                                 | • •    | • • |     | <br>१०५ |
|             | कवि कैसे कविता करते             | हैं ?  | • • | • • | <br>308 |
|             | जीवन दीपक                       | • •    | • • | • • | <br>१११ |
| २८          | श्री पन्नालाल 'वसन्त'           | • • .  | • • | • • | <br>११२ |
|             | जागो, जागो हे युगप्रवा          | ान!    | • • | • • | <br>११२ |

| **          | •                                    |     |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| 4           | त्रिपुरीकी भाँकी                     |     |
| ij          | े २६ श्री घीरेन्द्रकुमार, एम० ए० 🕟   |     |
| ä           | वीर-वन्दना                           |     |
| ë           | ३० श्री रेविचन्द्र 'शशि'             |     |
| ij          | भारत माँसे                           |     |
| ."<br>. ii  | ़ ३१ श्री 'रत्नेन्दु', फरिहा         | • • |
|             | प्रकृति गीत                          |     |
| . 88        | मनन /                                |     |
| . <b>ii</b> | ३२ श्री श्रक्षयकुमार गंगवाल          |     |
| {eo         | रे मन!                               | • • |
| १०१         | उद्घोधन                              |     |
| १०२         | हलचल                                 |     |
| १०३         | . ३३ श्री चम्पालाल सिंघई 'पुरंदर'    |     |
| १०३ .       | दीप-निर्वाण                          |     |
| १०४         | चंदेरी                               |     |
| fox ,       | प्रगति-प्रव                          | 12  |
| १०६         |                                      | १६  |
| १०६         | ३४ श्री मुनि ग्रमृतचन्द्र 'सुघा'     | • • |
| १०५         | श्रन्तर                              |     |
| १०५         | वढ़े जा                              |     |
| 308         | जीवन                                 |     |
| १११         | ३५ श्री घासीराम 'चन्द्र'             |     |
| ११२         | फूलसे                                |     |
| . ११२       | े ३६ पंडित राजकुमार, 'साहित्याचार्य' |     |
| . 11,       | म्राह्वान                            |     |
|             |                                      |     |

|    |                                |     |     |     |     | पृष्ठ |
|----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ३७ | श्री ताराचन्द 'मकरन्द'         |     |     | ٠   |     | १३५   |
|    | जीवन-घड़ियाँ                   | • • |     |     |     | १३८   |
|    | ग्रोस                          | • • |     |     |     | 358   |
|    | पुर्नीमलन                      | • • |     |     |     | १४०   |
| ইদ | श्री सुमेरचन्द्र 'कीशल'        | • • |     |     |     | १४१   |
|    | जीवन पहेली                     | • • |     |     |     | १४१   |
|    | ग्रात्म वेदन                   | • • |     |     |     | १४२   |
| 38 | श्री वालचन्द्र, 'विशारद'       |     |     | • • |     | १४३   |
|    | चित्रकारसे                     | • • |     |     |     | १४३   |
|    | ६ ग्रगस्त                      |     |     |     |     | १४४   |
|    | गीत                            |     |     | • • |     | १४६   |
|    | ग्राँसूसे                      | • • |     |     |     | १४७   |
| ४० | श्री हरीन्द्रभूषण              |     |     |     |     | १४५   |
|    | वसंत                           |     |     |     |     | १४५   |
| ४१ | श्री सुमेरचन्द्र शास्त्री 'मेर | ₹   |     |     |     | १५२   |
|    | शारदा-स्तुति                   |     |     |     |     | १५२   |
|    | सुवर्ण उपालम्भ                 |     |     |     |     | १५२   |
|    | महाकवि तुलसी                   |     |     |     |     | १५३   |
|    | परिचय                          |     |     |     |     | १५४   |
|    | कवि-गर्वोक्ति                  |     |     |     |     | १५५   |
| ४२ | श्री श्रमृतलाल फणीन्द्र        |     |     |     |     | १५६   |
|    | कान्ति का सैनिक                |     | • • |     |     | १५६   |
|    | सपना                           | • • | • • | • • |     | १५८   |
| ४३ | श्री गुलावचन्द्र, ढाना         | • • | • • | • • | • • | १५६   |
|    | चन्द्रके प्रति                 | • • | • • |     |     | १५६   |
|    |                                |     |     |     |     |       |

|                                 |                |       |     |     | पृष्ठ |
|---------------------------------|----------------|-------|-----|-----|-------|
| ् सफल जीवन                      | • •            | • •   | • • |     | १६१   |
| ४४ डॉ० शंकरलाल, इन्दौर          |                | • • • |     |     | १६२   |
| ्र आजादी                        |                |       |     |     | १६२   |
| मानवके प्रति                    | • •            | • •   | • • |     | १६३   |
| ४५ वा० श्रीचन्द, एम० ए०         |                |       |     |     | १६४   |
| गीत                             | • •            | • •   |     |     | १६४   |
| ग्रात्म वेदना                   | • •            |       |     |     | १६५   |
| दोहावली                         | • •            | • •   |     |     | १६५   |
| ४६ श्री सुरेन्द्रसागर जैन, सा   | हित्यभूषण      |       |     |     | १६६   |
| परिवर्तन                        |                |       |     |     | १६६   |
| ४७ श्री ज्ञानचन्द्र जैन 'श्रालो | <del>क</del> ' |       | • • |     | १७०   |
| किसान                           | • •            |       |     |     | १७०   |
| ४८ श्री मगनलाल 'कमल'            |                |       |     |     | १७३   |
| जीहरकी राख                      | • •            |       | • • |     | १७३   |
|                                 | ऊसिंयाँ        | ب     |     |     |       |
|                                 | जानया          |       |     |     |       |
| ४६ श्री लज्जावती, विशारद        | • •            | • •   |     |     | १७७   |
| ग्राकुल ग्रन्तर                 | • •            | • •   |     |     | १७७   |
| सम्बोधन!                        | • •            | • •   |     |     | १७५   |
| ५० श्री कमलादेवी जैन, 'राष      | ट्रभाषा को     | विद'  |     |     | ३७१   |
| हम हैं हरी भरी फुल              | वारी           |       |     |     | 308   |
| महक उठा फूलोंसे उप              | <b>ग्वन</b>    | • •   |     |     | १८०   |
| विरहिणी                         | • •            | • •   |     | • • | १८१   |
|                                 |                |       |     |     |       |

|     |                               |            |          |     | पृष्ट   |
|-----|-------------------------------|------------|----------|-----|---------|
| ५१  | श्री प्रेमलता 'कीमुदी'        |            |          |     | <br>१८२ |
|     | गीत                           |            |          |     | <br>१=२ |
|     | मूक याचना                     |            |          |     | <br>१८३ |
| ५२  | श्री कमलादेवी जैन             |            |          |     | <br>१८४ |
|     | रोटी                          |            |          |     | <br>१८४ |
|     | निराशाके स्वरमें              | • •        |          |     | <br>१८६ |
| ሂ३  | श्री सुन्दरदेवी, कटनी         |            |          |     | <br>१८७ |
|     | यह दुखी संसार                 |            |          |     | <br>१८७ |
|     | जीवनका ज्वार                  | • •        |          | • • | <br>१८८ |
| ४४  | श्री मणिप्रभा देवी,           | • •        |          |     | <br>१८६ |
|     | सोनेका संसार                  |            |          |     | <br>१८६ |
| ሂሂ  | श्री कुन्यकुमारी, बी० ए०      | (श्रॉनर्स) | , बी॰ टी | 0   | <br>१३१ |
|     | मानसमें कीन छिपा ज            | ाता        |          |     | <br>१३१ |
|     | भ्रमरसे                       | • •        | • •      |     | <br>१६२ |
| ሂξ  | श्री रूपवती देवी 'किरण'       |            | • •      | • • | <br>१६३ |
|     | यह संसार वदल जावेग            | π          |          |     | <br>१६३ |
|     | उस पार                        | • •        |          |     | <br>838 |
| ধ্র | श्री चन्द्रप्रभा देवी, इन्दौर |            |          |     | <br>१८६ |
|     | रण भेरी!                      | • •        | • •      |     | <br>१६६ |
| ሂട  | श्री छन्नोदेवी, लहरपुर        | • •        | • •      |     | <br>१९७ |
|     | जागरण                         | • •        | • •      |     | <br>१६७ |
| ሄ٤  | श्री कुसुमकुमारी, सरसाव       | T          | • •      | • • | <br>१६८ |
|     |                               | • •        | • •      | • • | <br>१६८ |
| ६०  | श्री मैनावती जैन              | • •        | • •      | • • | <br>338 |
|     | चरणोंमें!                     |            |          |     | <br>339 |

\* \*\* \*\*\*

|                                               |     | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------|-----|-------|
| ६१ श्री सरोजिनी देवी जैन                      | • • | २०१   |
| गीत                                           | ··. | २०२   |
| ६२ श्री पुष्पलता देवी कीशल                    | • • | २०३   |
| भारत नारी                                     |     | २०४   |
| गीति-हिलोर                                    |     |       |
| ६३ श्री गेंदालाल सिंघई 'पुष्प', 'साहित्यभूषण' | • • | ২০৩   |
| कभी कभी मैं गा लेता हूँ                       | • • | २०७   |
| विलदान                                        | • • | २०५   |
| जीवन संगीत                                    | • • | 305   |
| ६४ श्री फूलचन्द्र 'मधुर', सागर                | • • | २१०   |
| टूटे हुए तारेकी कहानी—तारेकी जुवानी           |     | २१०   |
| गीत                                           | • • | २११   |
| मैंने वैभव त्याग दिया                         | • • | २१२   |
| त्राज विवश है मेरा मन भी                      | • • | २१३   |
| ६५ श्री 'रतन' जैन                             | • • | २१४   |
| मुभसे कहती मेरी छाया                          | • • | २१४   |
| मेरे अन्तर तमके पटपर                          | • • | २१५   |
| पूछ रहे क्या मेरा परिचय                       |     | २१५   |
| वतलाम्रो तो हम भी जानें                       | • • | २१६   |
| ६६ श्री फूलचन्द्र 'पुष्पेन्दु'                | • • | २१७   |
| स्मृति-ग्रश्रु                                | • • | २१७   |
| म्रभिलाषां                                    | • • | २१८   |

| देव-द्वारपरं                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| व्यथा                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री गुलजारीलाल 'कपिल'                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विश्वका ग्रवसाद हूँ मैं                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रुदन या गान                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री हीरालाल जैन 'हीरक'                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्राण ! नयों स्त्रियमाण ऐसे !           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| देखा है                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सीकर                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रर्चना                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री ग्रनपचन्द्र, जयपर                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मेरा उर ग्रालोकित कर दो                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री साहित्यरत्न पं० चांदमल 'शशि', जयपर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रण, दे प्राण निभायेंगे                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज'           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निशा भर दीपक जिये जा                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री सागरमल 'मोला'                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जग-दर्शन                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री वावूलाल, सागर                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पथिकके प्रति                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्री कपूरचन्द नरपत्येला 'कंज'           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मेरी वान                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | श्री गुलजारीलाल 'कपिल' विश्वका श्रवसाद हूँ मैं रुदन या गान श्री हीरालाल जैन 'हीरक' प्राण! क्यों म्नियमाण ऐसे! देखा है सीकर  श्रवंना श्री श्रतूपचन्द, जयपुर मेरा उर श्रालोकित कर दो श्री साहित्यरत्न पं० चांदमल 'शिश', जयपुर प्रण, दे प्राण निभायेंगे श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' श्री सागरमल 'भोला' श्री सागरमल 'भोला' श्री वाबूलाल, सागर पथिकके प्रति | श्री गुलजारीलाल 'कपिल' विश्वका श्रवसाद हूँ मैं रुदन या गान श्री हीरालाल जैन 'हीरक' प्राण! क्यों स्रियमाण ऐसे! देखा है  सिकर  श्रवंना श्री श्रन्पचन्द, जयपुर मेरा उर श्रालोकित कर दो श्री साहित्यरत्न पं० चांदमल 'शिश', जयपुर प्रण, दे प्राण निभायेंगे श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' निशा भर दीपक जिये जा श्री सागरमल 'भोला' जग-दर्शन श्री वाबूलाल, सागर पथिकके प्रति श्री कपूरचन्द नरपत्येला 'कंज' | श्री गुलजारीलाल 'कपिल' विश्वका श्रवसाद हूँ मैं रुदन या गान श्री हीरालाल जैन 'हीरक' प्राण! क्यों श्रियमाण ऐसे! देखा है  सीकर  श्रवंना श्री श्रनूपचन्द, जयपुर मेरा उर श्रालोकित कर दो श्री साहित्यरत्न पं० चांदमल 'शिश', जयपुर प्रण, दे प्राण निभायेंगे श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' निशा भर दीपक जिये जा श्री सागरमल 'भोला' जग-दर्शन श्री वावूलाल, सागर पश्चिकके प्रति |

|            |                             |            |     |     |     | पृष्ठ |
|------------|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|-------|
| ७४         | श्री केशरीमल श्राचार्य, ल   | <b>२कर</b> | • • |     |     | २३४   |
|            | तेजो निघान गाँधी मह         | गुन् !     |     | • • |     | २३४   |
| ७६         | श्री कौशलाधीश जैन 'कौ       | तलेश'      | • • | • • |     | २३७   |
|            | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र       | • •        | • • | • • | ٠   | २३७   |
|            | ऋतुराज                      | • •        | • • |     |     | २३७   |
| ७७         | श्री मुनि विद्याविजय        | • •        | • • |     |     | २३८   |
|            | दीप-माला                    | • •        | • • |     |     | २३८   |
| ৬৯         | पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री   |            | • • |     |     | 388   |
|            | भक्ति भावना                 | • •        | • • |     |     | २३६   |
| 30         | श्री सूरजभानु 'प्रेम'       |            |     |     | • • | २४०   |
|            | किनारा हो गया               |            | • • |     |     | २४०   |
|            | विचार लो ?                  |            |     |     |     | २४०   |
| 50         | श्री बाबूलाल जैन 'श्रनुज    | ,          | • • |     |     | २४१   |
|            | वेदना                       |            |     |     |     | २४१   |
| <b>5</b>   | श्री साहित्यरत्न पं० हीरा   | लाल 'कौ    | शल' |     |     | २४३   |
| ,          | कैसे दीपावली मनाऊँ          |            |     |     |     | २४३   |
| 52         | श्री सिंघई मोहनचन्द जैन     |            | . , |     |     | २४४   |
|            | परोपदेश कुशल                |            | • • | • • |     | २४४   |
| <b>5</b> 3 | श्री दुलीचन्द, मुंगावली     |            | • • |     |     | २४५   |
|            | पैसा! पैसा !!               |            |     |     |     | २४५   |
| দ্ৰ        | श्री नरेन्द्रकुमार जैन 'नरे |            |     |     |     | २४७   |
|            | श्राया द्वार तुम्हारे भ     |            |     | _   |     | २४७   |
| 43         | । श्री देशदीपक जैन 'दीपक    | •-         |     | • • |     | २४५   |
|            | भनकार                       |            |     |     |     | २४५   |

|    |                             |              |          |     | वृष्ठ   |
|----|-----------------------------|--------------|----------|-----|---------|
| 55 | श्री रवीन्द्रकुमार जैन      | • •          | • •      | • • | <br>386 |
|    | मज़दूर                      | • •          | • •      | • • | <br>३४६ |
| 50 | पंडित दयाचन्द्र जैन शास्त्र | त्री         | • •      |     | <br>२५० |
|    | कहाँ है वह वसन्त का         | साज ?        | • •      |     | <br>२४० |
| 55 | पंडित कमलकुमार जैन शा       | स्त्री 'कुमु | द', खुरई |     | <br>२४२ |
|    | साम्राज्यवाद                | • •          |          |     | <br>२५२ |
| 32 | श्री गोविन्ददास, काठिया     |              | • •      | • • | <br>२५३ |
|    | वसन्त ग्रागमन               |              |          |     | <br>२५३ |
| 03 | श्री युगलिकशोर 'युगल'       |              |          | • • | <br>२५४ |
|    | मानव                        |              |          |     | २५४     |
| 83 | श्री ग्रभयकुमार 'कुमार'     | • •          |          |     | <br>२५५ |
|    | जागृति-गीत                  | • •          |          | • • | २५५     |
| १३ | श्री निहालचन्द्र 'ग्रभय'    |              |          | • . | <br>२५६ |
|    | श्रो गानेवाले गाये जा       |              |          |     | २४६     |

### युग-प्रवर्तक



### पंडित जुगलिकशोर मुख़्तार, 'युगवीर'

श्री पंडित जुगलिकशोरजी मुख्तारने गत वर्ष जब ग्रपने महान् श्रादर्श-मूलक जीवनके छ्यासठवें हेयन्तमें प्रवेश किया तो सम्पूर्ण जैन समाज ग्रीर साहित्यिक जगत्ने एक सम्मान-समारोहका ग्रायोजन करके उनकी सेवाग्रोंके ग्रागे हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ग्रपण की। इस साहित्य-तपस्वीके ६६ वर्षकी जीवन-साधनाने समाजकी वर्त्तमान पीढ़ी ग्रीर भारतवर्षकी ग्रागे ग्रानेवाली सन्तितयोंके पथ-प्रदर्शनके लिए ऐसे प्रकाश-स्तम्भका प्रतिष्ठापन कर दिया है जो ग्रक्षय ग्रीर ग्रदल होकर रहेगा या रहना चाहिए।

श्रापकी साहित्यिक सेवाग्रों, शोध श्रीर खोजकी श्रनवरत कार्य-धाराग्रों तथा पुरातस्व श्रीर इतिहासके विशाल ज्ञानको देश-विदेशके विद्वानोंने प्रामाणिकताको कसौटीपर कसकर उसे खरा सोना बताया है। किन्तु ये विद्वानों श्रीर मनीषियोंकी दुनियांकी वातें हैं। समाज या जन-समूहके जीवनसे उनका क्या संबंध है, यह समभनेके लिए जनताको श्रपने ज्ञानका धरातल ऊँचा उठाना होगा। सौभाग्यसे पंडित जुगलिकशोरजीके जीवन-कार्यकी यह केवल एक दिशा है।

समाजके सार्वजिनक जीवनकी दृष्टिसे जिस बातका सबसे अधिक महत्त्व है वह तो यही है कि पंडित जुगलिक्ञोरजो एक प्रमुख युग-प्रवर्तक हैं—धार्मिक क्षेत्रमें, सामाजिक क्षेत्रमें श्रौर साहित्यिक क्षेत्रमें। उन्होंने धार्मिक श्रद्धाको पाखंड-पिशाचके पंजेसे छुड़ाया है, समाजके सर्वाङ्गमें फैले हुए श्रौर प्राणों तक परिव्याप्त रूढ़ि-विषको तिर्भीक श्रालोचनाके नश्तरसे निष्क्रिय कर देनेकी सफल चेव्टा की है, श्रौर साहित्य-फुलवाड़ीमें—जिसकी कि जमीन तक फटने लगी थी श्रौर जहाँके लोग सुगन्ध-दुर्गन्धकी पहचान ही भूले जा रहे थे—भावोंके सुरिभत सुमन खिलाये हैं।

त्रापके कवि-जीवनकी एक भाँकी सम्मान-समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिकाने इस प्रकार कराई है:--

"श्रपने यौवनके श्रारंभमें उन्होंने कविके रूपमें श्रपने साहित्यिक कार्यका श्रारंभ किया था श्रोर 'मेरो भावना' नामक एक छोटी-सो पुस्तिका लिखी थी। योरोपकी राजनैतिक पार्टियोंके चुनाव 'मैनिफ़ैस्टो' (manifesto) की तरह यह उनकी जीवन-साधनाका 'मैनिफ़ैस्टो' (घोषणापत्र) था। इसकी लाखों प्रतियाँ श्रभी तक छप चुकी हैं। भारतवर्षकी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, कनडी श्रादि श्रनेक भाषाओंमें इसका श्रनुवाद हो चुका है। श्रनेक प्रान्तीय म्युनिसियल श्रीर डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी संस्थाओंने इसे राष्ट्रीय गानादिके रूपमें स्वीकार किया है श्रीर वहाँ नित्य प्रति इसकी प्रार्थना होती है। हिन्दीमें इस पुस्तकका प्रकाशन वितरण श्रीर विकीका शायद श्रपना ही रिकार्ड है।

अनेक संस्थाओं के सार्वजितक उत्सवोंका आरंभ इसी प्रार्थनासे होता है। न जाने कितने अशान्त हृदयोंको इसने शान्ति प्रदान की है और कितनोंको सन्मार्गपर लगाया है। उनकी कुछ कविताएँ 'वीर-पुष्पाञ्जिल' के नामसे २३ वर्ष पहले प्रकाशित हुई थीं। उसके वाद भी 'महावीर-सन्देश' जैसी कितनी ही सुन्दर भावपूर्ण कविताएँ लिखी तथा प्रकट की गई हैं।"

संसारके साहित्यके लिए श्रीर मानव-जगत्के लिए 'मेरी भावना' एक जैन-किवकी इस युगकी बहुत बड़ी देन हैं; श्रीर 'श्राघुनिक जैन-किव'का प्रारम्भ इसी किवता—इसी राष्ट्रीय प्रार्थना—से हो रहा है।

काव्य-जगत् ग्रीर कार्य-जगत् दोनोंमें पं० जुगलिक्ञोरजी मुख्तार सच्चे 'युगवीर' सिद्ध हुए हैं।

### मेरी भावना

जिसने राग-द्वेष-कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवोंको मोक्षमार्गका निस्पृह हो उपदेश दिया,

> बुद्ध, वीर, जिन, हिर, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाघीन कहो, भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो।१।

विषयोंकी ग्राशा निहं जिनके, साम्य-भाव-धन रखते हैं, निज-परके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते हैं;

स्वार्थ - त्यागकी कठिन तपस्या विना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगतके दुख - समूहको हरते हैं।२।

रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हींका नित्य रहे , उन ही जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे ;

> नहीं सताऊँ किसी जीवको भूठ कभी निहं कहा करूँ, परघन-वितापर न लुभाऊँ सन्तोषामृत पिया करूँ।३।

त्रहंकारका भाव न रक्खूँ, नहीं किसीपर कोच करूँ, देख दूसरोंकी वढ़तीको कभी न ईर्पा-भाव वर्दें;

रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, वने जहाँ तक इस जीवनमें ग्रीरोंका उपकार करूँ।४।

मैंत्री-भाव जगतमें मेरा सब जीवोंसे नित्य रहे, दीन-दुखी जीवोंपर मेरे उरसे करुणा - स्रोत वहे;

> दुर्जन क्रूर कुमार्गरतोंपर क्षोम नहीं मुभको आवे, साम्यभाव रक्क्ष्में जनपर ऐसी परिणति हो जावे।५।

गुणी जनोंको देख हृदयमें मेरे प्रेम उमड़ ग्राबे, वने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाचे;

होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर ग्राचे, गुण-ग्रहणका भाव रहे नित दुष्टि न दोषोंपर जावे।६।

कोई वुरा कहे या अच्छा, तक्ष्मी ग्रावे या जावे, लाखों वर्षो तक जीऊँ या मृत्यु ग्राज ही ग्रा जावे।

> श्रथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने श्रावे, तो भी न्याय-मार्गसे मेरा कभी न पद डिगने पाये।७।

होकर सुखमें मग्न न फूलें, दुखमें कभी न घवरावें, पर्वत नदी इमशान भयानक ग्रटवीसे निंह भय खावें;

> रहे ग्रडोल ग्रकम्प निरन्तर यह मन दृढ़तर वन जावे, इष्ट-वियोग ग्रनिष्ट - योगमें सहनशीलता दिखलावे। दा

सुखी रहें सब जीव जगत्के, कोई कभी न घवरावे, वैर-भाव अभिमान छोड़, जग नित्य नये मंगल गावे;

पर - घर चर्चा रहे धर्मकी दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान - चरित उन्नत कर श्रपना मन्ज - जन्मफल सब पावें। है।

ईति-भीति व्यापे निहं जगमें वृष्टि समयपर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजाका किया करे;

> रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शान्तिसे 'जिया करे, परम ग्रहिंसा - धर्म जगतमें फैल सर्व - हित किया करे। १०।

फैले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूरपर रहा करे, ग्रप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नीहं कोई मुखसे कहा करे;

वनकर सव 'युग-वीर' हृदयसे देगोन्नतिरत रहा करें , वस्तु-स्वरूप विचार खुशीसे सव दुख-संकट सहा करें ।११।

#### श्रज सम्बोधन

### (वध्यभूमिकी श्रोर ले जायेजानेवाले वकरेसे)

हे ग्रज, क्यों विपण्ण-मुख हो तुम, किस चिन्ताने घेरा है ? पैर न उठता देख तुम्हारा, खिन्न चित्त यह मेरा है ;

> देखो, पिछली टाँग पकट़कर तुमको विबक उठाता हैं; ग्रीर जोरसे चलनेको फिर घक्का देता जाता है।१।

कर देता है जलटा तुमको, दो पैरोंसे खड़ा कभी, दाँत पीसकर ऐंठ रहा है, कान तुम्हारे कभी-कभी;

कभी तुम्हारे क्षीण-कुक्षिमें मुक्के खूब जमाता है, ग्रण्ड कोषको खींच नीच यह फिर-फिर तुम्हें चलाता है।२।

सहकर भी यह घोर यातना तुम निहं क़दम बढ़ाते हो, कभी दुवकते, पीछे हटते, श्रीर ठहरते जाते हो;

मानो सम्मुख खड़ा हुआ है सिंह तुम्हारे वलघारी, , आर्तनादसे पूर्ण तुम्हारी 'मैं...मैं...' है इस दम सारी। ३। शायद तुमने समभ लिया है, अब हम मारे जायेंगे, इस दुर्वल औ दीन दशामें भी निहं रहने पायेंगे;

छाया जिससे शोक हृदयमें इस जगसे उठ जानेका, इसीलिए है यत्न तुम्हारा यह सव प्राण वचानेका।४।

पर ऐसे क्या वच सकते हो, सोचो तो, है ध्यान कहाँ ? तुम हो निवल, सवल यह घातक, निष्ठुर, करुणा-हीन महा ;

स्वार्थ-साधुता फैल रहीं है न्याय तुम्हारे लिए नहीं, रक्षक भक्षक हुए, कहो फिर कौन सुने फ़रियाद कहीं। १।

इससे वेहतर खुशी-खुशी तुम वध्य-भूमिको जा करके , विषक-छुरीके नीचे रख दो निज सिर स्वयं भुका करके ;

> त्राह भरो उस दम यह कहकर "हों कोई अवतार नया, महावीर के सदृश जगतमें फैलावे सर्वत्र दया!"।६।

### थंडित नाथ्राम, 'प्रेमी'

सम्भव है जुछ लोग पं० नाथूरामजीको न जानते हों, पर प्रेमीजीको सारा हिन्दी-संसार जानता हैं। 'प्रेमी' उपनाम इस वातका द्योतक हैं कि प्रारम्भमें थ्राप कविके रूपमें ही साहित्यकी रंगभूमिमें उतरे थे। भ्राज कि 'प्रेमी'के जीवन-दीपकी स्निग्ध थ्राभाको उन पंडित नाथूरामजीकी प्रखर प्रतिभाके सूर्यने मन्द कर दिया है जो देशके प्रसिद्ध लेखक हैं, सम्पादक हैं, इतिहासज्ञ हैं, समालोचक हैं, विचारक हैं, भ्रीर हैं हिन्दीकी सबसे सुष्ठु प्रकाशन-संस्था 'हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय' के सम्पन्न संचालक तथा जैन-साहित्यकी प्रमुख प्रकाशन-संस्था 'जैन-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय'के संस्थापक। स्वयं 'प्रेमी' जी ही उस कविको 'श्रतीतका गीत' मानने लगे हैं। वह श्रपने एक पत्रमें लिखते हैं:—

"में किव तो नहीं हूँ। लगभग ४०-४२ वर्ष पहले किव वननेकी चेप्टा की थी, ग्रीर तब वहुत वर्षों तक किव कहलाया भी, परन्तु किव वनते नहीं हैं, वे स्वाभाविक होते हैं। प्रयत्न करके किव नहीं बना जाता, पद्य लेखक बना जाता है। सो में पद्य-निर्माता बनकर ही रह गया ग्रीर पीछे धीरे धीरे-पद्य लिखना भी छोड़ बैठा।

"श्रपनी रचनाञोंको मेंने संग्रह करके नहीं रखा। संग्रह-योग्य वे थीं भी नहीं। द-१० वर्ष पहले सुहृद्धर पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारने 'मेरी भावना' साइजर्मे 'स्तुति-प्रार्थना' नामकी पुस्तिका छपाई थी। उसमें मेरी ४-६ रचनाएँ हैं। पर मेरे पास उसकी भी कोई कापी नहीं है।"

'प्रेमी'जीकी महत्ताने उन्हें नम्र बनाया है। वह श्रपनी किवताके विषयमें कुछ भी कहें, इसमें सन्देह नहीं कि ४० वर्ष पूर्व उनकी किवताश्रोंने समाजयें नये युगका श्राह्वान किया, किवयोंको नई दिशा दिखाई, किवताको नई शैली दी श्रीर कल्पनाको नये पंख प्रदान किये। उन्होंने साहित्यका भी निर्माण किया है श्रीर साहित्यिकोंका भी !

उनकी दो-एक किताएँ—एक 'सद्धर्म-सन्देश' श्रीर दूसरी 'मेरे पिताकी परलोक-यात्रापर' का श्रंश—यहाँ दी जाती हैं। श्रन्तकी रचनाके विषयमें 'प्रेमी' जीने लिखा है:—

"यह मैंने सन् १६०६ में श्रपने पिताकी मृत्युके समय लिखी थी ।... उतनी श्रच्छी तो नहीं है, परन्तु मैंने रोते-रोते लिखी थी, इसलिए उसमें मेरी श्रन्तवेंदना बहुत-कुछ व्यक्त हुई है ।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जो भावुक किन-हृदय अपने पिताकी भृत्युपर अप्रितिहत वेगसे फूट पड़ा था और जिसके आँसुओं निर्भरमें किवता प्रवाहित हुई थी वह आज जीवनकी संध्यामें अपने जवान एकलौते वेटेको खोकर क्या अनुभव कर रहा है—इसको सोचते ही कल्पना काँप उठती है, वुद्धि कुंठित हो जाती है।

े साहित्य-जगत्की समवेदनाके श्राँसू, 'प्रेमी' जीके दुखको कुछ श्रंशोंमें वैटा सर्के-पही कामना है।

### सदुर्भ-सन्देश

मन्टाकिनी ट्याकी जिसने यहाँ वहाई, हिंसा, कठोरताकी कीचड़ भी घो वहाई, समता-सुमित्रताका ऐसा ग्रमृत पिलाया, द्वेपादि रोग भागे, मदका पता न पाया।१

उस ही महान् प्रभुके तुम हो सभी उपासक ,

उस वीर वीर-जिनके सद्धमेंके सुधारक ,

ग्रतएव तुम भी वैसे वननेका ध्यान रक्खो ,

ग्रादर्श भी उसीका, ग्रांखोंके ग्रागे रक्खो ।२

संकीर्णता हटाग्रो, मनको वड़ा वनाग्रो,
निज कार्यक्षेत्रकी श्रव सीमाको कुछ वड़ाश्रो,
सव हीको श्रपना समभो, सवको सुखी वना दो,
श्रीरोंके हेतु श्रपने प्रिय प्राण भी लगा दो।३

ऊँचा, उदार, पावन, सुख-शान्तिपूर्ण, प्यारा यह धर्म-वृक्ष सवका, निजका नहीं तुम्हारा ; रोको न तुम किसीको, छायामें वैठने दो , कुल-जाति कोई भी हो, सन्ताप मेटने दो ।४

जो चाहते हो ग्रपना कल्याण, मित्र करना, जगदेक-बन्धु जिनका पूजन पवित्र करना; दिल खोल करके करने दो चाहे कोई भी हो, फलते हैं भाव सबके, कुल-जाति कोई भी हो। प्र

सन्तुष्टि शान्ति सच्ची होती हैं ऐसी जिससे
ऐहिक क्षुधा पिपासा रहती हैं फिर न जिससे,
वह हैं प्रसाद प्रभुका, पुस्तक स्वरूप, उसको
सुख चाहते सभी हैं, चखने दो चाहे ज़िसकी।६

यूरुप अमेरिकादिक सारे ही देशवाले अधिकारि इसके सब हैं, मानव सफ़ेद-काले ; अतएव कर सकों वे उपभोग जिस तरहसे , यह बाँट दीजिये उन सब हीको इस तरहसे ।७

यह धर्मरत्न, धनिको ! भगवानकी ग्रमानत ,
हो सावधान सुन लो, करना नहीं खयानत ;
दे दो प्रसन्न मनसे यह वक्त ग्रा गया है ,
इस ग्रोर सव जगत्का श्रव ध्यान लग रहा है ।=

कर्त्तव्यका समय हैं, निश्चिन्त हो न वैठो , थोड़ी वड़ाइयोंमें मदमत्त हो न ऐंठो ; 'सद्धर्मका सेंदेशा प्रत्येक नारी नरमें सर्वस्व भी लगा कर फैला दो विश्व-भरमें ।६

# पिताकी परलोकयात्रापर

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इस प्रकार जब तक मैं रोया तब तक मिल करके सब लोग . श्रिंथ सजाकर चले सुविधिवत्, देना पड़ा मुफ्ते भी योग ; पहुँचे वहाँ जहाँ अगणित जन जले खाकमें सोते हैं, पदगल - पिण्डोंके रूपान्तर जहाँ निरन्तर होते हैं।१ चिता वना उस प्रेत-भूमिमें 'प्रेत' पिताका पवराया, किया चरम संस्कार पलकमें प्रजलित हुई ग्रनल माया ; वाँय-वाँयकर जीभ काढ़ तव ध्म-ध्वजने वयक-धयक, मिला दिया फिर जड़में जड़को कर ग्रंगोंको पृथक्-पृथक् ।२ दी प्रदक्षिणा मैंने तव उस जलती हुई चिताको घेर, हृदय थाम, कर ग्रश्रु संवरण, किया निवेदन प्रभुसे, टेर ; "शान्ति-प्रदायक, शान्तिनाथ जिन, शोक शान्त सवका करके , जनक-जीवको शान्त-रूप निज देना गरण कृपा करके" ।३ इस चरित्रको देख, चित्त सबके ही हुए विरक्त विशेष, सदय हुए पापाण-हृदय भी, दुष्कर्मोसे डरे ग्रशेप ; रहें निरन्तर यदि अन्तरमें ऐसे ही परिणाम कहीं, तो समभो संसार पार होनेमें कुछ भी वार नहीं।४ जीवन-लीलाकी समाप्ति यह पढ़के पाठक समभेंगे, जल बुद्बुद सम जीवन जगमें इसके लिए न उलभेंगे ; स्व-स्वरूपका सदा चिन्तवन करके परको छोड़ेंगे, परके पोपक मोहक निजके भोगोंसे मुँह मोड़ेंगे। १

9

# श्री भगवन्त गर्णपति गोयलीय

श्रापका वास्तिविक नाम श्री भगवानदास है, श्रापके पिताका नाम श्री गणपितलाल था। कविताका कल्पवृक्ष शापके कुटुम्बर्मे सदा ही फूला फला है। श्रापके पितामह श्री भूरेलालजी मोदी श्राशुक्ति थे।

भगवन्तजी बहुपाठी, विचारशील श्रोर प्रतिभावान् व्यक्ति हैं। हिन्दी-हिन्दुस्तानीके श्रतिरिक्त श्रापको बंगला, गुजराती श्रीर मराठीके साहित्यका भी श्रव्छा ज्ञान है।

आपकी गद्य-पद्यमय प्राथमिक रचनाएँ प्रायः २५-३० वर्ष पहले 'विद्यार्थी' और 'भारतजीवन' नामक पत्रोंमें प्रकाशित हुई थीं। आपकी कविताश्रोंको उस समय भी बड़ी रुजिसे पढ़ा जाता था। श्रनेक कवियोंको आपकी रचनाश्रोंसे स्पूर्ति मिली और श्रापके विचारोंसे समाजर्ने जाग्रति हुई।

श्राप 'जातिप्रबोधक', 'धर्न-दिवाकर' श्रौर 'महाकोशल-कांग्रेस-वुलैटिन' के वर्षों तक सम्पादक रहें हैं। श्रापके लेख, कविताएँ श्रौर कहानियाँ भारतके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रोंमें छपती रही हैं। 'जाति-प्रबोधक' में लिखी हुई श्रापकी कहानियों को हिन्दुस्तान-भरमें देशी पत्रोंने उद्धृत किया श्रौर सुधारक-संस्थाश्रोंने श्रनुवादित कर लाखोंकी संख्यामें वेंटवाया। श्रापकी कहानियोंका संग्रह हिन्दीमें भी छपा था।

भगवन्तजी कर्मठ देश-सेवक हैं। स्राप रायपुर सेन्ट्रल-जेलकी काली कोठिरियोंमें महीनों रहे और वहाँके "उच्च पदाधिकारियोंके स्रादेशपर श्रापको भयंकर नार मारी गई जिलकी स्रावाज नागपुर की सिलसे टकराई।"

श्रापकी कविताश्रोंमें सुकुमार भावना श्रीर कोमल श्रनुभूतिके दर्शन होते हैं। हृदय-गत भावको श्राप चुने हुए सरस शब्दोंमें व्यक्त करके पाठककी हृत्तन्त्रीको कनकना देते हैं।

# सिद्धवरकूट

सिद्धवरकी ही ग्रसीम पुनीतता पातकीको खींच ले आई इधर ; ्में नहीं याया, न मेरा दोप है, हे ग्रचल, हे शैल, हे सारङ्गधर ! फिर भला वयों मीन है बारण किया, जानते हो क्या कि हूँ मैं पातकी ; हाय, तुम ही सोचने जब यों लगे तो कमी कलिमें रही किस वातकी ? मीनका कुछ दूसरा ही हेतु हैं, गिरि, न तुम यों सोचने होगे, अरे ; याद तो क्या पूर्व दिन हैं ग्रा रहे, गर्व-मिश्रित, सौख्य ग्री ग्राशा भरे-जब कि मुनिगण ठीर-ठीर विराजके या खड़े हो, योग थे करते रहे; ग्रीर फिर उपदेश दे चिर सुख-भरे, विश्वके विकराल दुख हरते रहे। तो उन्हींके विरहमें या ध्यानमें इस 'तरह एकान्तमें एकाग्र हो ; ध्यान क्या तुम कर रहे ग्रानन्दसे ? घन्य गिरिवर, सिद्धवर, तुम घन्य हो ! - या कि उनकी स्वार्थपरतापर तुम्हें , हे निराश्रित-त्यक्त गिरि,कुछ खेद है ? े न्तो विचारो, नित्य होता वृक्षका-विहग-दलसे उपामें विच्छेद है।

पर विटप तो नित्य हँसता खेलता श्रीर 'हर-हर' गीत गाता सर्वदा चन्द्रिकाके साथ करता मोद है , श्री' न होता मग्न दुखेमें पूर्केदा ग्रीर तो फिर सोचते हो क्या भला, पूर्व वैभव ? ग्राज भी वह कम नहीं 💃 इस तुम्हारी धूलिका कण एक ही विश्वकी सम्पत्तिसे मौलिक कहीं। सत्य है वह पुण्यकाल न अब रहा, वृक्ष भी तुमपर न उतने हैं भले, श्रीर फिर वे फल फलाते हैं नहीं, ग्रऋतुमें क्यों फूलने फलने चले ? वात ऋषियोंकी किनारे ही रही, श्राज उतने विहग क्या वसते यहाँ ? इन्द्रका ग्राना तुम्हें ग्रव स्वप्न है, पतित पापी भी श्ररे श्राते कहाँ! रो दिया खगकी चहकके व्याजसे शान्त हो हे सिद्धवर, ढाढ्स धरो ; नर्मदा भी है तुम्हारे दुःखसे दु: खिनी, कुछ ध्यान उसका भी करो ; नर्मदा तो आज भी रोती हुई

सिद्धवरके पूर्व वैभवकी कथा ; कह रही है, वह रही वन मन्यरा , सान्त्वना देती हुई—'यह दुख वृथा!'। नमंदे, तू कौन हैं, कह तो तिनक ,
काम तेरे हैं ग्रलीकिकता भरे ;
परिक्रमा देती उधर 'ऊँकार' की ,
इधर इनके चरणमें मस्तक धरे।
क्या यही दृष्टान्त हैं दिखला रही
एक-सी हो उभय धारा तू यहां ;
जैन, वैष्णव ग्रादि सव ही एक हैं ,
एक उद्गम, एक मुख सवका वहाँ।
सिद्धवर, भाग्रो यही ग्रव भावना ,
वीर प्रभु-सा शीश्र ही ग्रवतार हो ;
रवानवी दुर्भाव सारे नष्ट हों ,
मुक्त हों हम, देशका उद्धार हो।

# नीच और ग्रळूत

नालीके मैले पानीसे मैं वोला हहराय,

"हौले वह रेनीच, कहीं तू मुफपर उचट न जाय"।

"भला महाशय" कह पानीने भरी एक मुस्कान,

वहता चला गया गाता-सा एक मनोहर गान।

एक दिवस मैं गया नहाने किसी नदीके तीर,

ज्यों ही जल अञ्जलिमें लेकर मलने लगा शरीर।

त्यों ही जल वोला, "मैं ही हूँ उस नालीका नीर्",

लिजत हुआ, काठ मारा-सा मेरा सकल शरीर।

दतुश्रन तोड़ी 'मुँहमें डाली' वह वोली मुसुकाय—

"श्रोह महाश्रय, वड़ी हुई मैं नालीका जल पाय।

फिर क्यों मुक्त ग्रछूत को मुँह में देते हो महराज",

सुनकर उसके वोल हुई हा, मुक्तको भारी लाज। खानेको बैठा, भोजनमें ज्यों ही डाला हाथ,

त्यों ही भोजन वोल उठा चट विकट हँसीके साथ— "नालीका जल हम सबने था किया एक दिन पान,

ग्रतः नीच हम सभी हुए फिर क्यों खाते श्रीमान् ?" एक दिवस नभमें ग्रभ्नोंकी देखी खूव जमात,

जिससे फड़क उठा हर्पित हो मेरा सारा गात। मैं यों गाने लगा कि "ग्राग्रो, ग्रहो, सुहृद घनवृन्द,

वरसो, शस्य वढ़ाग्रो, जिससे हो हमको ग्रानन्द।" वे वोले, "हे वन्धु, सभी हम हैं ग्रछूत ग्री नीच,

क्योंकि पनालीके जलकण भी हैं हम सबके बीच । कहीं ग्रिछूतोंमें ही जाकर वरसेंगे जी खोल उनके शस्य बढ़ेंगे, होगा उनको हर्ष ग्रतोल ।''

में बोला, "में भूला था, तब नहीं मुक्ते था ज्ञान,

नीच ऊँच भाई-भाई हैं भारतकी सन्तान। होगा दोनों विना न दोनोंका कुछ भी निस्तार,

ग्रंव न करूँगा उनसे कोई कभी बुरा व्यवहार।" वे बोले, "यह सुमित श्रापकी करे हिन्दका त्राण,

उनके हिन्दू रहनेमें हैं भारतका कल्याण। उनका श्रव न निरादर करना, वनना श्रात उदार,

भेद भाव मत रखना उनसे, करना मनसे प्यार।"

# पंडित मूलचन्द्र 'वत्सल'

विद्यारत पं० मूलचन्द्रजी 'वत्सल', साहित्यशास्त्री, समाजके पुराने सरस किव हैं। पच्चीस वर्ष पूर्व श्राप किवताके क्षेत्रमें प्रविष्ट हुए थे। उस समय खड़ी बोलीको किवताश्रोंका जैन किवता-क्षेत्रमें श्रभाव-साथा। श्रापके द्वारा प्रवाहित काव्यधाराने एक नवीन दिशाका प्रदर्शन किया। जाति-सुधार श्रोर सामाजिक फ्रान्तिके लिए श्रापकी किवताएँ वरवान सिद्ध हुईँ। काव्य-क्षेत्रमें श्रापने जिस निर्भीकताका परिचय दिया वह स्तुत्य है। श्राप जैन पौराणिक कहानियों श्रोर नई शैलीके गद्य लेखोंके प्रमुख प्रचारकों श्रीर मार्ग-दर्शकोंमेंसे हैं।

स्रापकी प्रतिभा बहुमुखी होनेके स्रतिरिक्त सदा-जाग्रत है। हिन्दीकी काव्य-घारा परिस्थितियों श्रोर प्रभावोंके श्राधीन जो दिशा पकड़ती गई, श्राप सावधानीसे स्वयं उसका श्रनुगमन ही नहीं करते गये किन्तु समाजके कवियोंका नेतृत्व भी करते रहे हैं।

#### ग्रमरत्व

में ग्रग्निकणोंसे खेलूँगा।
वह लाँघ-लाँघ पर्वतमाला, रे, वढ़ी ग्रा रही है ज्वाला,
में उसको पीछे ठेलूँगा, में ग्रग्नि कणोंसे खेलूँगा।
में तो लहरोंसे खेलूँगा।
रे वह प्रमत्त सागर कैसा, लहराता प्रलयंकर जैसा,
में उसे करोंपर ले लूँगा, में तो लहरोंसे खेलूँगा।
में मृत्यु-किरणसे खेलूँगा।
में ग्रमर, ग्ररे, कब मरता हूँ, ग्रमरत्व लिये ही फिरता हूँ,
में यम-दण्डोंको भेलूँगा, मैं मृत्यु-किरणसे खेलूँगा।

## मेरा संसार

दुख भरा संसार मेरा। कर रहा है वेदनाके साथ ग्राहोंपर वसेरा।

छिप रहा कुचले हृदयका, करुण ऋन्दन-नाद इसमें, मूक-प्राणोंका महा सन्ताप है आवाद इसमें,

स्रश्रु-पूरित लोचनोंमें है समाया प्यार मेरा।

दुख भरा संसार मेरा।

करुण-ऋन्दन सुन विधर-सा हो गया है यह गगन तल, आज धुँघले वन गये हैं, आह, मेरे चित्र उज्ज्वल,

कीन हलका कर सकेगा? वेदनाका भार मेरा।

दुख भरा संसार मेरा।

समभता संसार मेरे करुण रोदनको वहाना, जमड़ता उन्माद मेरा, श्राह, किसने श्राज जाना,

> कौन सुनता है, श्ररे, यह मौन हाहाकार मेरा। दुख भरा संसार मेरा।

#### च्यार!

सजिन हे, कैसा जगका प्यार ?

स्वर्णिम रिश्म-राशिसे जगमग, तरल हास्यसे विकसित कर जग, निर्मम रिव 'हे सजनि,

उपाका करता है संहार।

निशिका ग्रंचल चीर फाड़कर, उज्ज्वल निज ग्राभा प्रसारकर, तमका कर संहार पूर्णिमा—

सजती निज शृंगार।

किलकाग्रोंका हृदय विधाकर, ग्रपने तनका साज सजाकर, उनकी पीड़ा भूल ग्ररे—

वह वन जाता है हार। सजिन है कैसा जग-व्यवहार!

# श्री गुणभद्र, त्रगास

पं० गुणभद्रजीको समाजमें किवके रूपमें श्रादर मिला है श्रीर इस श्रादरको उन्होंने परिश्रम श्रीर साधनाके द्वारा प्राप्त किया है। किवताके श्रमेक रूप हैं, अनेक शैलियाँ हैं। किव जब साहित्यके किसी विशेष श्रंगको श्रपना कार्य-क्षेत्र बना लेता है तो उसकी शैली उसी दिशामें स्थिर-सी होती चली जाती है। श्री गुणभद्रजीने परम्परागत कथा-कहानियोंको पद्य-वद्ध करनेका जो कार्य प्रारम्भमें हाथमें लिया था, उसे वह सफलतासे सम्पन्न करते चले जा रहे हैं। निःसन्देह उनकी शैली मुख्यतः वर्णनात्मक हैं, भावात्मक नहीं। किन्तु लम्बी कथाश्रोंको भावात्मक शैलीमें रचनेके लिए किवको बहुत समय चाहिए, सुरुचिपूर्ण क्षेत्र चाहिए श्रीर निरापद साधन चाहिए। दूसरे, प्रत्येक किव 'साकेत' नहीं लिख सकता, शायद 'जयद्रथ-वध' लिख सकता है। फिर भी, श्राज जो 'जयद्रथ-वध' लिख रहा है उससे कल हम 'साकेत' की श्राशा कर ही सकते हैं। किवको साधनकी भी श्रावश्यकता होती है श्रीर साधनाकी भी।

गुणभद्रजीने साहित्यके एक उपेक्षित श्रंगको लिया है श्रीर उसे वे श्रपनी रचनासे प्रकाशमें ला रहे हैं। इस दिशामें उनका प्रयास श्रपने ढंगका श्रन्ठा है। कितने ही उठते हुए कवियोंको उनसे स्फूर्ति श्रीर प्रेरणा मिली है। साहित्यकी बहुमुखी श्रावश्यकताश्रोंके श्राधारपर गुणभद्रजीको युग-प्रवर्तकों से स्थान मिलना ही चाहिए।

श्रापने श्रवं तक निम्न-लिखित छै ग्रन्थोंकी रचना की है—'जैन-भारती', 'रामवनवास', 'प्रद्युम्नचरित', 'साघ्वी', 'कुमारी श्रवन्तमती' श्रीर 'जिन-चतुर्विशति-स्तुति'।

#### सीताकी अग्नि-परीचा

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"हे नाथ, दो आदेश, कर विष्पान दिखलाऊँ यहाँ, अथवा भयंकर सर्पको करसे पकड़ लाऊँ यहाँ। पड़ अग्निमों जगको दिखा दूँ शील कहते हैं किसे, वह कृत्य कर सकती, कभी मानवन कर सकता जिसे।" श्री राम बोले "जानता मैं शील तव निर्दोष है, तो भी कृटिल यह जग तुभे देता निरन्तर दोष है। घुस अग्निके ही कुण्डमें अपनी परीक्षा दो हमें, जिससे नुम्हारे शीलका, 'सन्देह' जगतीमें शमे।"

## भिखारीका स्वप्न

एक था भिक्षुक जगतका भार था, माँगके खाना सदा व्यापार था, बाँघके रहता नगर-तट भोंपड़ी, हा, बिताता कष्टसे ग्रपनी घड़ी।१

> थी न उसको विश्वकी चिन्ता वड़ी, या सहा करता सभी वाधा कड़ी, द्रव्यवानों-सा न उसका ठाठ था, खाटपर कर्कश पुराना टाट था।२

पासमें था एक पानीका घड़ा, ग्रोढ़नेको था फटा कम्बल कड़ा, मिक्सिकाएँ भिनभिनाती थीं वहाँ, मच्छरोंकी भी कमी उसमें कहाँ।३

माँग लाता रोटियाँ जो ग्रामसे, वैठके खाता वड़े ग्रारामसे, भोज्य जो खाते हुए वचता कहीं, टाँग देता एक कोनेमें वहीं।४

श्रीर सो जाता निकटके तरु तले, नींदमें जाते पहर उसके चले, एक दिन मिष्टान्न भिक्षामें मिला, प्राप्त कर उसका हृदय पंकज खिला। प्र मग्न था वह हर्ष पारावारमें, इन्द्रपद पाया मनो त्राहारमें, खा उसे कुछ स्वच्छ शीतल जल पिया, हो गया था तृष्त-सा उसका हिया।६

फिर विछाकर खाट टूटी, प्रेमसे, सो गया भिक्षुक वड़े ही क्षेमसे, शीघ्र श्राया स्वप्न तव उसको नया, विश्वका ग्रविराज मैं हूँ हो गया।।७॥

> भोंपड़ी मिटकर हुई प्रासाद है, ग्रव उसीपर पंछियोंका नाद है, भीतरी सब भाग हीरोंसे जड़े, दास जोड़े हाथ द्वारोंपर खड़े। इ

वाहनोंकी भी रही है त्रुटि नहीं, हो गई सम्पूर्ण यह मेरी मही, दिव्य था ग्राभूपणोंसे गात्र भी, था बना लावण्यका शुभ पात्र ही। ह

> विच्य दैवी मंचपर वह शोभता, नारियोंके मुग्ध मनको मोहता, दासियाँ पंखा ढुलाती थीं खड़ी, सौख्यकी देखी न थी ऐसी घड़ी।१०

स्वप्नमें साम्राज्य उसने पा लिया, मानवश भी दण्ड कितनोंको दिया, शत्रु चढ़ श्राया तभी उस राज्यपर, सामने लड़ने चला वह शीघ्रतर।११

देखके हथियार सव उसके नये,
रंकके दृग शीघ्र भयसे खुल गये,
रह गया चित्राम-सा दृगको मले,
सोचता क्या भोग मुभको थे मिले।१२

ले गया है कीन ग्रव उनको छुड़ा, हो रहा मुभको यहाँ विस्मय वड़ा, सौम्य-सी इक सृष्टि जो देखी नई, वह ग्रचानक लुप्त क्योंकर हो गई।१३

स्वप्नसे ही लोकके ये भोग हैं, खेद ! उसमें मर्त्य देते, योग हैं! सोचिये तो स्वप्न-सा संसार है, धर्म इसमें सार सी सी वार है।१४



# युगानुगामी



# पंडित चैनसुखदास, न्यायतीर्थ, कविरत

एक साहित्यिकके नाते, पं० चैनसुखदासजीका स्थान जैनसमाजके विद्वानोंमें बहुत ऊँचा है। श्राप प्रतिभा-सम्पन्न सफल कवि तो हैं ही; साहित्यके श्रन्य क्षेत्रोंपर भी श्रापका श्रधिकार है। गद्य-लेखक, गल्प-कार, सम्पादक श्रौर श्रोजस्वी वक्ताके रूपमें श्रापने साहित्य श्रौर समाजकी सेवा की है। इसके श्रतिरिक्त, श्राप स्वतन्त्र-विचारक श्रौर समाज-सुधार सम्बन्धी श्रान्दोलनोंमें प्रमुख भाग लेनेवाले कर्तव्य-निष्ठ नेता भी हैं।

पं० चैनसुखदासजी लगभग २५-३० वर्षसे साहित्यिक क्षेत्रमें श्राये हुए हैं। श्राप जब १५ वर्षके थे तभी उस समयकी प्रमुख संस्कृत पित्रका 'शारदा' में साहित्यिक लेख श्रीर सरस कविताएँ लिखा करते थे। संस्कृतकी पद्यरचनामें श्राप श्राशु-किव हैं। श्रापमें धाराप्रवाह रूपसे संस्कृत गद्य लिखने श्रीर बोलनेकी क्षमता है।

श्रापकी किवताश्रोंमें रस भी है श्रीर श्रोज भी । यह दार्शनिक तत्त्वको सुन्दर पदाविल द्वारा श्राकर्षक ढंगसे कहते हैं । तत्त्वकी गहनताको भाषाकी सरसता द्वारा सजाकर श्राप श्रपनी किवतामें रहस्यवादकी भलक ले श्राते हैं, इससे किवतामें विशेष चमत्कार उत्पन्न हो जाता है ।

श्रापके संस्कृत ग्रन्थ 'भावनाविवेक' श्रीर 'पावन-प्रवाह' प्रकाशित हो चुके हैं। श्राप भादवा (भेंसलाना)के रहनेवाले हैं श्रीर श्राजकल जयपुरमें 'दिगम्बर जैन महा पाठशाला'के प्रधानाध्यापक हैं।

## सत्ताका ग्रहंकार

तिरा श्राकार वना कैसे, सागर, वतला इतना विशाल ?

है विन्दु-विन्दुमें अन्तर्हित तेरा गाम्भीयं अपार अतल, इनकी समष्टि यदि विंखरे तो दीखे न कहीं वसुवामें जल।

तेरा स्वरूप तव हो विलुप्त जो ग्राज वना इतना कराल।

तेरी सत्ताका क्या स्वरूप इस 'विन्दु-विन्दु'से हैं विभिन्न ? तू है ग्रज्ञात ग्रपरिचित-सा , इस दिव्य तथ्यसे ग्रहंमन्य ।

.है श्रेय वता किनको उनका जो कुछ भी हैं तेरे कमाल ?

एकैक विन्दुने ग्रा-ग्राकर तेरा ग्राकार वनाया है, ग्रपने तनको तुभको देकर तेरा गाम्भीर्य बढ़ाया है।

त्यों जीवनतत्त्व वने तेरे ज्यों जीवन-पट है तन्तुजाल।

जिनसे इतना वैभव पाया उनको मत फेंक, ग्ररे, प्रमत्त , तू इनसे बना, न ये तुभसे इनको क्या है तेरा प्रदत्त।

सव हँसते हैं ये देख-देख, उपहास जनक तेरी उछाल !

the office and the second second second

इनके विनाशमं नाश, श्रीर इनके संरक्षणमें रक्षा, तेरी है, सागर, निरावाध यह जीवन-रक्षणकी शिक्षा।

तू मान, निरापद है यह पथ, होगा इससे तू ही निहाल।

### जीवन-पट

जीवन-पट यह विखर रहा हैं
तन्तु जाल सव क्षीण हो गया
सारा स्तम्भक तत्त्व खो गया,
पलभर भी श्रव रहना इसमें
भगवन्, मुभको श्रखर रहा है।

सम्मोहनकी मधुमय हाला पी-पीकर में था मतवाला, नशा श्राज उतरा है श्रव तो जीवन मेरा निखर रहा है।

मृत्यु-लहरपर खेल रहा मैं सब विपदाएँ भेल रहा मैं, ग्रन्तर्द्वन्द्व मचा प्राणोंमें यह समीर मन मिंवत रहा है।

#### श्रन्तिम वर

बहता-बहता श्रव श्राया हूँ, तेरे श्री चरणोंमें भगवन् श्रपनेको लाया हूँ!

> श्रहंकारके ग्रहमें श्रटका, पता न पाया तेरे तटका, भूला था इस दिव्य तथ्यको— मैं तेरी छाया हूँ!

कभी न जाना क्या श्रपना है, क्या जीवन सचमुच सपना है, क्या यह ही कहना, जगना है, तू है मेरा श्रात्मतत्त्व की सें तेरी काया हूँ!

केवल ग्रव यह वर पाना है, इसीलिए मेरा ग्राना है, फिर न कहूँ तेरे समक्षमें में तेरी माया हूँ!

# पंडित दरवारीलाल 'सत्यभक्त'

'सत्य-धर्म'के संस्थापक, पंडित दरवारीलालजीने, व्यक्ति श्रीर किव दोनों रूपमें समाज श्रीर साहित्यमें श्रपना विशेष स्थान बनाया है। वह उच्च कोटिके लेखक हैं, विद्वान् हैं, विचारक हैं श्रीर किव हैं। जीवनमें जिस साधनाका मार्ग उन्होंने श्रपनाया है श्रीर जिस मानिसक उथल-पुथलके द्वारा वह उसं मार्ग तक पहुँचे हैं, उसमें उनका दार्शनिक मन श्रीर भावुक हृदय दोनों समान रूपसे सहायक हुए हैं—कुछ श्रालोचक हैं जो कहेंगे, 'सहायक' नहीं, 'वाधक' हुए हैं।

जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि 'सत्यभक्त' जो बहुत ही संबेदनाशील कि हैं। उनकी किवता जब हृदयके भावों श्रीर मानिसक हंदोंके स्रोतसे प्रवाहित होती है, तो उसमें एक सहज प्रवाह श्रीर सीन्दर्य होता है। जिस प्रकार वह विचारोंको सुलभाकर मनमें विठाते हैं श्रीर दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसी प्रकार उनके भाव भी किवताका रूप लेनेसे पहले स्वयं सुलभ लेते हैं। उनकी समवेदनाएँ पाठकोंके हृदयको छूकर ही रहती हैं। यह उनकी रचनाकी बहुत बड़ी सफलता है। जो किवताएँ प्रचारात्मक हैं या किसी श्रावश्यकताको पूरा करनेके लिए लिखी गई हैं, वे इस श्रेणीमें नहीं श्रातीं।

'सत्यभक्त'जीने 'सत्यसन्देश' श्रीर 'संगम' नामक पत्रिकाश्रों द्वारा हिन्दी संसारकी ही नहीं, मानव-संसारकी सेवा की है, श्रीर कर रहे हैं। उनके लेख मननीय श्रीर संग्रहणीय होते हैं। विश्वके श्रनेक धर्मीका मनन, सन्तुलन श्रीर समन्वय करके 'सत्यधर्म'की प्रतिष्ठापना करना—श्रापने जीवनका लक्ष्य बनाया है। वर्धामें 'सत्याश्रम'की स्यापना करके श्रब श्राप वहीं रहते हैं।

#### **उलह**ना

यदि देते जड़ता, जगके दुख

नष्ट नहीं कुछ कर पाते,

त्रिविद्य-तापसे पीड़ित करके,

मेरी शान्ति न हर पाते।

जड़तामें क्या शान्ति न होती ?
ग्रच्छा है, जड़ता पाता,
किसका लेना, किसका देना,
वीतराग-सा वन जाता।

श्रपयशका भय, कर्तव्योंकी— रहती फिर कुछ चाह नहीं, तुम सुख देते या दुख देते, होती कुछ परवाह नहीं।

लड़ते लोग धर्मके मदसे, ्रून्य मेरा क्या ग्राता जाता ? दुखियोंकी ग्राहोंसे भी यह, हृदय नहीं जलने पाता। विधवाओंके ग्रश्नु न मेरी

नजरोंमें ग्राने

नहीं ग्राँसुग्रोंकी धारासे

ये कपोल धोये जाते।

ì

'हाय, हाय' चिल्लाता जग, पर
होते कान न भारी यें,
नहीं सुखाती, नहीं जलाती,
चिन्ताकी चिनगारी यें।

जड़ होकर जड़के पूजनमें 'निज' 'पर' सब भूला रहता, दुनियाकें दुखकी चिन्ताका वोक हृदयपर क्यों सहता?

पर, जो हुग्रा, हो गया, ग्रव क्या, ग्रव तो इतना ही कर दो, मनको वज्र वना दो, उसमें साहस ग्रीर धैर्य भर दो।

'रोना' तो मैं सीख चुका हूँ,
ग्रव कुछ 'करना' वतला दो,
इस कर्तव्य-यज्ञमें वढ़कर
हँस-हँस मरना सिखला दो।

# क़ब्रके फूल

क्रव्रपर ग्राज चढ़ाये फूल ! जब तक जीवन था तब तक क्षणभर न रहे ग्रनुकूल । कण-कणको तरसाया क्षंण-क्षण, मिला न ग्रणु-भर प्यार, ग्रव ग्राँखोंसे वरसाते हो मुक्ताग्रोंकी बार ।

देह जब ग्राज वनी है यूल ; क़ब्रपर ग्राज चढ़ाये फूल !

ग्राज घूल भी ग्रंजन-सी है नयनोंका शृंगार, काला ही काला दिखता था तव हीरेका हार।

> कल्पतरु था तव पेड़ ववूल ; क़ब्रपर ग्राज चढ़ाये फूल !

विस्मृतिके सागरमें मेरी डुवा रहे थे याद , नाम न लेते थे, कहते थे, हो न समय वर्वाद ।

मगर ग्रव गये भूलना भूल ; क्रव्रपर ग्राज चढ़ाये फूल !

सदा तुम्हारे लिए किया या धन-जीवनका त्याग , सींच-सींच करके ग्रँसुग्रोंसे हरा किया था वाग ।

> मगर तव हुए फूल भी शूल ; क़न्नपर ग्राज चढ़ाये फूल !

श्रव न क़ब्रमें श्रा सकती है इन फूलोंकी वास, मुभे शान्ति देती है केवल, यही क़ब्रकी घास।

शान्त रहने दो, जाग्रो भूल, क्रवपर ग्राज चढ़ाये फूल!

#### भारना

( ? )

वहा दे छोटा-सा भरना। प्यासा होकर सोच रहा हूँ कैसे क्या करना? वहा दे छोटा-सा भरना।

( ? )

मरु-थल चारों स्रोर पड़ा है, वालूका संसार खड़ा है, बूँद-बूँदकी दुर्लभतामें कैसे रस भरना? बहा दे छोटा-सा भरना।

( ३ )

नयन-नीर वरसाना होगा, मानसको भर जाना होगा, शीतल मन्द सुगन्ध पवनसे जगत्ताप हरना। वहा दे छोटा-सा भरना।

(8)

मेरी थोड़ी प्यास वुका दे, थोड़ा-सा ही करना ला दे, चमन वना दुँगा इस मंख्यो, भले पड़े मरना। वहा दे छोटा-सा करना।

# पंडित नाथूराम डोंगरीय

पंडित नायूरामजी डोंगरीय समाजके सुपरिचित लेखकों श्रीर किवयोंमें श्रपना विशेष स्थान रखते हैं। श्रापके लेख श्रनेक जैन श्रीर जैनेतर पत्रोंमें छपते रहते हैं जो विषय, भाषा श्रीर भावकी दृष्टिसे पठनीय होते हैं।

इन्होंने हाल होमें एक पुस्तक लिखी है "जैनधर्म", जिसमें जैनधर्मके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका सरल श्रीर प्रभावपूर्ण भाषामें प्रतिपादन किया है। श्रापने 'भक्तामर स्तोत्र'का पद्यानुवाद रुवाइयोंकी छन्द-शैलीमें किया है, जो प्रकाशित हो चुका है।

श्रापकी कविताएँ विचार श्रीर भावकी दृष्टिसे श्रच्छी होती हैं।

#### मानव मन

विश्व - रंगभूमें श्रदृश्य रह वनकर योगिराज-सां मौन, मानव-जीवनके श्रभिनयका संचालन करता है कौन?

किसके इंगितपर संसृतिमें

ये जन मारे फिरते हैं,

मृग-तृष्णामें शान्ति-सुधाकी
भ्रान्त कल्पना करते हैं।

त्राशा त्रीर निराशायोंकी धारा कहाँ वहा करती ; त्रिभलाषाएँ कहाँ निरन्तर नवकीड़ा करती रहतीं ?

क्षण.भंगुर यौवन-श्रीपर यह इतराता है इतना कौन, रूप-राशिपर मोहित होकर शिशु-सम मचला करता कौन?

विन पग विश्व विपिनमें करता

ग्ररे कीन स्वच्छन्द विहार ;
वन सम्राट्, राज्य विन किसने

कर रक्खा सवपर ग्रथिकार ?

रोकर कभी विहँसता है तो फिर चिन्तित हो जाता है; भाव-भिङ्गिके नित गिरगिट-सम नाना रंग वदलता है।

चित्र विचित्र वनाया करता विन रँग ही रह ग्रन्तर्घान, किसने चित्र कलाका ऐसा पाया है ग्रनुपम वरदान?

प्रिय मन, तेरी ही रहस्यमय
यह सब ग्रजब कहानी है,
कर सकता जगतीपर केवल,
मन, तू ही मनमानी है।

किन्तु वासनारत रहता ज्यों, त्यों यदि प्रभु चरणोंमें प्यार, करता, तो अब तक हो जाता भव-सागरसे वेड़ा पार।

# श्री सूर्यभानु डाँगी, 'भास्कर'

डाँगी सूर्यभानुजी, यड़ी सादड़ी (मेवाड़) के रहनेवाले हैं। लगभग १०-१२ वर्षसे फविताएँ लिख रहे हैं जो प्रायः पत्रोंमें प्रकाशित हुई हैं। ग्राप पं० दरवारीलालजी 'सत्यभक्त' के सहयोगी हैं, ग्रीर ग्रपनी रचनाग्रोंमें सत्यवमंके सिद्धान्तोंका प्ररूपण करते हैं—जो धार्मिक कविताके लिए सदासे ही उपयुक्त विषय रहे हैं। ग्रापकी कविताएँ वहुत सरस, भावपूर्ण श्रीर सङ्गीतमय होती हैं।

#### विनय

मम हृदय-कमल विकसित कर रे, यह विनय विमल उरमें घर रे!

> दिनकर वनकर सघन गगनपर, , , रिचकर मनहर ग्रहण वरण भर, ग्रन्तरमें छिपकर ग्रन्तरतर, चमक ग्रचंचल चिरस्थिर रे। मम हृदय-कमल विकसित कर रे।

स्नेह-सुघाका स्रोत वहा दे, शिव-सुखमय सुपमा सरसा दे, लोल ललित लहरी लहरा दे, विष्लवमय जीवन भर रे। मम हृदय-कमल विकसित कर रे।

> शत्रु - मित्रपर एक भावना , त्रिभुवनकी कल्याण कामना , 'सूर्यभानु' की यही प्रार्थना , वितरित करना घर - घर रे ।

मम हृदय-कमल विकसित कर रे।

#### संसार

श्रपनी सुख-दुखकी लीलासे वना हुश्रा सारा संसार। श्रणु-ग्रणु परिवर्तित है प्रति पल इसीलिए कहलाता चंचल

सत्त्व रूपसे अचल, विमल है नित्यानित्य विचार ; अपनी सुख-दुखकी लीलासे वना हुआ सारा संसार ।

> श्रभी जन्म है, श्रभी मरण है श्रभी त्रास है, श्रभी शरण है!

धूप-छाँह सम, हास-ग्रश्रुमय जीवनका संचार; ग्रपनी सुख-दुखकी लीलासे वना हुग्रा सारा संसार।

श्रभी वाल है, श्रभी युवा है श्रभी वृद्ध है, श्रभी मुवा है

कैसा रे परिवर्तनमय है यह निष्ठुर व्यापार; ग्रपनी सुख-दुखकी लीलासे वना हुग्रा सारा संसार।

यहाँ कहाँ रे शान्ति चिरन्तन कर्म-दलोंका निविड़ निवन्यन

'सूर्यभानु' हैं संग निरन्तर सृजन ग्रीर संहार; ग्रपनी सुख-दुखकी लीलासे बना हुग्रा सारा संसार। श्राप श्रमरावतीके निवासी हैं; वयोवृद्ध हैं। श्रमरावती (वरार), जहाँकी खास भाषा मरहठी है श्रीर जहाँपर एक भी हिन्दी स्कूल नहीं था, वहाँ श्रापने प्रयत्न करके श्रनेक हिन्दी-स्कूल खुलवाये हैं। श्राप हेड-मास्टर थे श्रीर श्रव श्रवकाश ले लिया है।

श्रापकी कविताएँ जैन-पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हैं। श्राप श्रपनी रचनाश्रोंमें पारमार्थिक भावोंका बड़ी सुन्दरतासे श्राधुनिक शैलीमें दिग्दर्शन कराते हैं।

#### मनकी वातें

व्यथित हृदयकी मर्म-वेदना सन्तापोंकी ज्वाल जलाती; खींच - खींचकर स्वरलहरीको, जर - तन्त्रीके तार बजाती।२

समभ-समभ पीड़ाको कीड़ा हो उन्मत्त उसे ग्रपनाया; कंटक-पथपर चलकर, रे मन, खोया बहुत न कुछ भी पाया।३ पागल परिचयसे विञ्चित हो,
तड़प-तड़पकर सही व्यथाएँ;
जगदङ्गनमें गूँज रही क्यों
चिर विषादकी करुण कथाएँ?४

ग्रन्तस्तलमें ग्रस्थिरता भर कैसा मोहक जाल विछाता; फँसते भव - बन्धनमें प्राणी, ज्ञानी खगपति भी चकराता।५

तृप्त न होता रञ्चमात्रको,
तीन लोककी माया पाई;
व्याकुल चिन्तित होता मानव,
जिसने अपनी चिता सजाई।६

हो मदान्ध तृष्णामें वर्वर मानवतामें ग्राग लगाती; विषम वृत्तियाँ मनकी सारी उथल-पृथलकर धूम मचातीं।७

चंचल है तन, चंचल जीवन,
चंचल इन्द्रिय-सुलकी घातें ;
चंचलता तज, वन वैरागी,
हैं विचित्र सव मनकी वातें।

#### पधिक

भूले पथिक, कहाँ फिरते हो ? थिर हो बैठ, हृदयमें सोचो, श्रमित कालसे क्या करते हो ?

> मार्ग विपर्यय है यह तेरा, ग्रनय ग्रसुरने किया ग्रँथेरा, विपय-व्यालने तुभको घेरा,

> > ज्ञान-प्रकाश जगा जीवनमें, जनम-मरण दुख क्यों भरते हो ?

करण-कंटकाकीर्ण विजनमें, मनोवृत्तियोंके भव - वनमें, राग - द्वेषके शल्य - सदनमें,

> मायाके फर्फन्द जालमें जान-बूफ क्यों पग घरते हो ?

तेरा हैं जगसे क्या नाता, सोच, श्ररे, क्यों भूला जाता, काम-कोध-मद क्यों श्रपनाता?

> कुटिल कालके चंगुलमें फँस , ग्रन्य-कूपमें क्यों गिरते हो ? भूले पथिक, कहाँ फिरते हो ?

# पंडित शोभाचन्द भारिल्ल, न्यायतीर्थ

श्री शोभाचन्द भारित्ल, न्यायतीर्थ, संस्कृत-हिन्दीके विद्वान् है। ग्राप जैन-गुरुकुल न्यावरमें ग्रध्यापक हैं। वहुत ग्ररसेसे लेख ग्रीर किताएँ लिख रहे हैं जिनका धार्मिक जगत्में पर्याप्त ग्रादर है।

श्रापने श्रपने बड़े भाई श्री रामरतन नायकके 'श्रसामयिक वियोगके तीव्रतर सन्तापकी उपशान्तिके लिए'—'भावना' नामक कविता लिखी है, जो प्रकाशित है। संस्कृत 'रत्नाकरपच्चीसी'का हिन्दी पद्यानुवाद भी व्यावरसे प्रकाशित हुआ है। श्रापकी कविताएँ श्राध्यात्मिक श्रीर तत्त्वदृष्टिसे हृदयग्राही होती हैं।

#### अन्यत्व

# ( १ )

पहले था मैं कीन, कहाँसे भ्राज यहाँ भ्राया हूँ; किस-किसका संबंध भ्रनोखा तजकर क्या लाया हूँ? जननी-जनक भ्रन्य हैं पाये इस जीवनकी बेला; पुत्र भ्रन्य हैं, पीत्र भ्रन्य हैं, ग्रन्य गुरू हैं चेला।

## ( ? )

पूर्व भवोंमें जिस कायाको वड़े यत्नसे पाला ; जिसकी शोभा वढ़ा रही थी माणिक-मुक्ता-माला । वह कण-कण वन भूमंडलमें कहीं समाई भाई ; इसी तरह मिटनेवाली यह नूतन काया पाई। -शैशव ग्रन्य, ग्रन्य योवन है, है वृद्धत्व निराला ; सारा ही संसार सिनेमाकेसे दृश्योंवाला। -इन भंगुर भावोंसे न्यारा ज्योति-पुंज चेतन है ; मूर्ति-रहित चैतन्य-ज्ञानमय, निश्चेतन यह तन है।

## (8)

में हूँ सबसे भिन्न, ग्रन्य ग्रस्पृष्ट निराला; ग्रातमीय-सुख-सागरमें नित रमनेवाला। सब संयोगज भाव दे रहे मुभको घोखा; हाय, न जाना मैंने ग्रपना रूप ग्रनोखा।

#### आज और कल

ं जो है ग्राज जरा-सा छोटा, चंचल उद्धत ग्रीर छिछोरा, कल वह होगा वृद्ध सयाना, - बूढ़ोंका भी बूढ़ा नाना।१

> छोटी-सी ग्रथिखली कली है, दिखनेमें ग्रत्यन्त भली है, कल वह सुन्दर सुमन वनेगी, शाखासे गिर, धूल सनेगी।२

ग्रभी लोक ग्रालोक भरा है, दिखती रससे भरी घरा है, हा, फिर घोर ग्रुँघेरा होगा, पहनेगा जग काला चोगा।

जो हैं ग्राज द्रव्य-मदमाते, डग-भर दूर न चलकर जाते, कल वे भीख माँगने ग्राते, तो भी उदर न हैं भर पाते।४

ग्राज वसन्त यहाँ है छाया, विखरी है निसर्गकी माया, कल, हा, ग्रीष्म-ताप ग्रायेगा, सव सौन्दर्य विला जायेगा।

> कैसा, हाय, काल-नर्त्तन है, जगका कैसा परिवर्तन है, माथा मारा, समभ न पाया, चिन्तामें निशि-दिवस विताया।६

हम भी कभी शून्य होयेंगे,
यह ग्रस्तित्व सभी खोयेंगे,
ऊँचे चढ़े ग्रधः गिरनेको,
पैदा हुए, हाय, मरनेको!७

#### ग्रभिलापा

विषदाश्रोंके गिरि गिर सिरपर टूट पड़ें, पड़ जावें ; मेरे नियत मार्गमें शतशः विघ्न ग्रड़ें, ग्रड जावें।

एक ग्रोर संसार दूसरी श्रोर श्रकेला होऊँ; पर निराग साहस-विहीन हो कोने बैठ न रोऊँ।

> हो दरिद्रता, पर न दीनता पास फटकने पावे; हो कुवेर चेरा पर, मेरा, मनमें गर्व न ग्रावे।

सुरगुरु श्रीर शारदा जैसा शिप्य-वृन्द हो मेरा; तो विरक्त हो समभूँ दुनिया चिड़िया रैन-बसेरा।

> रहूँ निरक्षर किन्तु निरन्तर, शील सखा हो मेरा; समताके ऋगाध वारिधिमें डूवे 'तेरा'- 'मेरा'।

राग-रंगसे हृत्-पट मेरा रंजित भले बना हो ; पर, सबपर हो राग एक-सा, थोड़ा ग्री' न घना हो।

## श्री रामस्वरूप 'भारतीय'

'भारतीय'जी समाजके पुराने लेखकों मेंसे हैं। प्रायः १० वर्ष पूर्व इनकी रचनाएँ 'देवेन्द्र'में तथा ग्रन्य जैन श्रीर जैनेतर पत्र-पत्रिकाश्रों में निकला करती थीं। ये कर्मशील व्यक्ति हैं। इनमें समाज-सेवा श्रीर देश-सेवाकी लगन है; विचार भी मैंजे हुए श्रीर उदार हैं।

श्रापकी कविताएँ श्रोजपूर्ण श्रौर शिक्षाप्रद होती हैं। भाषामें प्रवाह है, श्रौर भावोंमें स्पष्टता। श्रापकी एक कविता-पुस्तक 'वीर पताका' बहुत पहले श्री 'महेन्द्र'जीने प्रकाशित कराई थी। श्राप उर्दूके भी श्रच्छे लेखक हैं। उर्दूकी पुस्तक 'पैगामे हमदर्दी' श्राप हीने लिखी है।

श्रगस्त श्रांदोलनमें भारत-रक्षा-क़ानूनके श्राधीन जेल-यात्रा कर श्राये हैं। जेलमें इन्होंने श्रनेक कविताएँ श्रीर संस्मरण लिखे हैं।

#### समाधान

भिन्न-भिन्न सुमनोंमें समान गन्ध न होगी,
भिन्न-भिन्न हृदयोंमें एक उमंग न होगी;
कोटि यत्न हों मत-विभिन्नता वन्द न होगी,
ग्रान्ति न होगी हीन बुद्धि यदि मन्द न होगी।
सबके मनमें शक्ति है तर्क स्वतन्त्र विचारकी;
सबको चिन्ता है लगी अपने ग्रुभ उद्धारकी।
कुछ ऐसे हैं जिन्हें जगतसे परम प्यार है,
प्राच्य कीर्ति है इष्ट, पुण्य श्रद्धा अपार है;
कुछ ऐसे हैं जिनपर युगका रैंग सवार है,
मनमें साहस है, उमंग है, जाति प्यार है।

प्रथम जातिमें ही करें निज ग्राचार - प्रचारको ; द्वितीय, जातिमें दें गुँजा वीणाकी भंकारको। लाख बुरे हैं, पर श्रच्छे हैं श्रपने ही हैं, इन भावोंके विना सफलता सपने ही हैं; सवके प्रकटित भाव ग्रांचपर तपते ही हैं, ग्रभिमत मिलता नहीं, न चिन्ता, ग्रपने ही हैं। जय तक यों जातीयताका न चढ़ेगा रंग दृढ़ ; हो न सकेगा तव तलक विजय विघ्नका सुदृढ़ गढ़।

#### धर्म-तत्त्व

वही राम मन्दिर कहलाता जहाँ विराजे हैं भगवान ; क्या करीमके मसकनको मसजिद न मानती है क़ुरग्रान ?

धन्य भाग्य हैं, मनमें मन्दिर, दिलमें है मसजिद प्यारी ;

प्रकृति देविने पुण्य-भावनासे की जिसकी तैयारी। नरने चूना गारा पत्थरसे कुछ भवन वनाये हैं;

भव्य भावनाकी ग्रंजिल देकर भगवान वुलाये हैं। नर-निर्मित मन्दिर मस्जिद स्मृतियाँ हैं मन मन्दिरकी ;

वाह्य क्रिया है साधन, वीणा गूँज उठे अभ्यन्तरकी। पण्डित-मुल्ले भोली-भाली जनताको बहकाते हैं;

नर-नारायण, मन्दिर-मसजिदके मिस प्राण गँवाते हैं। ग्रनिल ग्रनलसे वढ़कर दावानल वनती है, दूषण है ;

क्षमा क्षमाशीलोंका गुण है, धर्म मर्म है, भूषण है। वीमारीकी तहमें व्यापी वहुमतकी वीमारी है;

प्रपंचियोंका वल प्रचंड है, भले जनोंकी ख्वारी है।

# वाव् अयोध्याप्रसाद गोयलीय

, जैन समाजमें बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो वा० श्रयोघ्याप्रसादजी गोयलीयको पहलेसे ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें न जानते हों।

गोयलीयजी आज २० वर्षसे जैन-समाज और जैन-साहित्यकी गितिविधिमें सिक्तिय भाग ले रहे हैं। उनके सीनेकी आग आज भी उसी तरह गरम है। समाज, देश, धर्म और साहित्यसेवाकी दीवानगी आज भी २० वर्ष पहलेकी तरह बदस्तूर क़ायम है।

श्रपनी सहज कुशाग्र-बुद्धि, श्रध्यवसाय श्रीर श्रनुशीलनके द्वारा उन्होंने न्याय, धर्मशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, उर्दू श्रीर संस्कृत साहित्यमें श्रन्छी गित प्राप्त की है। कथा, कहानी, किवता, नाटक, निवन्ध श्रीर प्रचारात्मक साहित्यके वे स्रष्टा हैं। 'दास' उपनामसे लिखी हुई उनकी हिन्दी श्रीर उर्दूकी किवताश्रोंका संग्रह प्रकाशित हो चुका है। श्रीर जैन इतिहास, विशेषकर मौर्यकालीन इतिहासके तो वे प्रामाणिक विद्वान् हैं। उर्दू शायरीसे इन्हें खास दिलचस्पी है।

सामाजिक जागृतिके क्षेत्रमें उन्होंने कार्यकर्तात्रोंको जोशीले गाने ग्रौर उत्साहप्रद कविताएँ तथा युवकोंकी भावनाग्रोंको सिंहनादका स्वर दिया। उनकी एक जोशीली कविताके चन्द शेर मुलाहजा हों।

#### जवानोंका जोश

हम वो हैं मर्द कि मैदान न छोड़ेंगे कभी। मुँहसे जो कह चुके मुँह उससे न मोड़ेंगे कभी !! तीरसे, तेरासे खंजरसे, कहीं डरते हैं? क़स्द जिस वातका कर लेते हैं वोह करते हैं।। ग्राज जो हमसे जियादा हैं वोह कल कम होंगे। जव कमर वाँचके उट्ठेंगे, हम ही हम होंगे।! नेक ग्रीर बदमें है क्या फ़र्क़ वतानेवाले। जो हैं गुमराह<sup>3</sup> उन्हें राह पै लानेवाले।। वेखवर जो थे उन्हें हमने खबरदार किया। ख्यावे गफ़लत से हरइक शख्सको हुश्यार किया। यह तो दावे हैं, मगर वक्ते ग्रमल जब ग्राए। घरसे वाहर न कोई ग्राए न मुँह दिखलाए॥ खौफ़से वेद की मानिन्द वदन थर्राए। कामकी जिससे कहो वोह ये जवाँ पै लाए॥ जानसे वढ़के है, मजहवसे मोहव्वत हमको। क्या करें ? कामसे मिलती नहीं फ़ुरसत हमको ॥ लोग नया कहते हैं ? मुतलक़ पन्हें ग्रहसास नहीं। श्रावरू, धर्म, दयाका भी जरा पास नहीं।। जिससे तस्वीरकी शोभा वढ़े वोह रंग वनो। दिलमें ग़ैरत है ग्रगर 'दास' तो श्रकलंक वनो ॥ 😘

ैप्रण । <sup>२</sup>भूला भटका । <sup>१</sup>स्वप्त । <sup>१</sup>काम करनेका समय । <sup>१</sup>वॅत । <sup>१</sup>क्छ । <sup>१</sup>लगाव ।

# वाव् अजितप्रसाद, एम० ए०, एल-एल० वी०

वावू अजितप्रसादजीका जन्म सन् १८७४में हुआ। आपने सन् १८६५में एम० ए०, एल-एल० वी०की उपाधि प्राप्त करके वकालत प्रारम्भ की थी। आप कई वर्षों तक सरकारी वकील और वादमें वीकानेर हाईकोर्टके जज रह चुके हैं।

आप स्याद्वादमहाविद्यालय, ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम, सुमेरचन्द जैन होस्टेल, जैनसिद्धान्त-भवन और दिगम्बर जैन-परिषद्के संस्थापनमें उत्साही पदाधिकारीके रूपमें सम्मिलित रहे हैं।

ग्राप सन् १६१२ से श्रंग्रेजी 'जैनगजट'के सम्यादक ग्रीर सन् १६२६ से 'सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस,' लखनऊके सञ्चालक हैं, जहाँसे श्रंग्रेजीमें ११ सिद्धान्त ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री ग्रजितप्रसादजी कविरूपसे विख्यात नहीं हैं। विशेष ग्रवसरोंपर मित्रोंके ग्रनुरोधसे, खासकर उर्दूमें, कुछ लिख देते हैं। लेकिन जो कुछ लिखते हैं उसमें कुछ पद-लालित्य ग्रौर विशेष ग्रर्थ गम्भीरता होती है। ग्रापने प्रायः सेहरे लिखे हैं।

उनकी उर्दू-हिन्दी मिश्रित एक धार्मिक रचनाके कुछ श्रंश यहाँ दिये जा रहे हैं। दूसरी कविता 'यह बहार' उर्दू-शैलीकी सुन्दर रचना है, जो एक सेहरेका ग्रंश है।

#### धर्मका मर्म

(इस कविताकी वहर उर्दूके वजनपर है) भगवन! मुभे रास्ता वता दे, ज्योति दुक ज्ञानकी दिखा दे, चिरकालसे बुद्धिपर हैं परदा-जल्दी गुरुदेव वह हटा दे। कर्माने किया खराव-खस्ता. चरणोंमें पड़ा हूँ दस्तवस्ता, वेखुद में खुदीमें हो रहा हूँ, परमात्मा हूँ पै सो रहा हूँ। इस नींदकी ग्रादि तो नहीं है, पर अन्त है इसका यह सही है, पत्थरमें छिपी है ग्रात्म-ज्योर्ति, पाषाणसे ग्रग्नि पैदा होती। फुलोंमें खिली है ग्रात्म ज्योति, वृक्षोंमें फली है ग्रात्म ज्योति, ग्रज्ञानका वस पड़ा है ताला, ज्ञानीने हैं उसे तोड़ डाला। चारित्रसे रास्ता सुगम है, चलना न वहुत है, बल्कि कम है, ग्रागमने जो मुभको सिखाया, है मैंने यहाँ वह कह सुनाया। गुरुदेवसे जो मिला है परसाद, ंदेता है वही 'त्रजित परसाद'।

#### यह बहार

### [ सेहरेका एक ग्रंश ]

फ़स्ल-ए-वहार ग्राती है हर साल नित नई ! दिखलाती है वहार वह हर साल नित नई ॥ पर ग्रवकी सालकी तो ग्रनोखी ही शान है । देखी कभी न पहले वह ग्रव ग्रान वान है ॥ जाड़ेने खूव लुत्फ़ दिखाया था ठंडका। ग्रकड़ा था ऐसा न था ठिकाना घमण्डका॥ संग्रेजा किटकिटा रहा वत थर थरा रहा। पारा सुकड़के तीसमे नीचे था ग्रा रहा। ग्रंगारा राखमें था मुंह ग्रपना छिपा रहा। ग्रंति ही वस वसन्तके नक्शा वदल गया। वस ग्रन्त जाड़ेका हुग्रा उसका ग्रमल गया॥ ग्रांखोंमें सवकी रंग समाया वसन्तका। साफ़ा वसन्ती ग्रीर दुपट्टा वसन्तका॥

दूल्हा दुल्हनकी जोड़ी विधाताने जोड़ी है। दोनों हैं वे-मिसाल क्या यह वात थोड़ी है। जब तक जमीं फ़लक रहे जोड़ी वनी रहे। वन्ने वनीमें खूव मोहब्बत वनी रहे।

X

X

(एक विवाहोत्सवपर पठित)

X

# श्री कामताप्रसाद जैन

श्री कामताप्रसादजीका जन्म सन् १६०१ में सीमाप्रान्तके प्रमुख नगर कैम्पवेलपुर (छावनी)में हुआ था। आपके पिता श्री ला० प्रागदासजी वहाँ सरकारी फ़ीजमें खजांची थे। वैसे वह ग्रलीगंज, जिला एटाके रहनेवाले हैं। यद्यपि श्रापका वाल्यजीवन पेशावर, भेरठ श्रीर हैवरावाद सिवमें वोता, श्रीर श्रापका श्रध्ययन मैट्रिक तक हो हो सका; परन्तु श्रापमें ज्ञानिपपासा श्रीर धर्म-जिज्ञासा जन्मजात हैं, जिनके कारण श्रापका ज्ञान श्रीर श्रनुभव उल्लेखनीय है। श्राप जैन इतिहास श्रीर तुलनात्मक-धर्मके प्रामाणिक विद्वान् श्रोर सुलेखक हैं। श्रापको विद्यापट्ता श्रीर वहु-श्रुत-ज्ञान को लक्ष्य करके "जैन एकेडेमी श्रॉव विजडम ऐंड कलचर" करांचीने "डॉक्टर ग्रॉव लॉ"की सम्माननीय उपाधिसे ग्रापको ग्रलंकृत किया था। श्रापका साहित्यिक जीवन स्व० श्री ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकी प्रेरणाका मुफल है। ग्रापने 'भगवान महावीर' नामक पुस्तककी रचनासे प्रारम्भ करके श्रव तक लगभग ३०-४० पुस्तकों लिखी हैं। हिन्दी ग्रीर ग्रंग्रेजीके सामियक-साहित्य-सिरजनमें भी श्राप सतत उद्योगी रहते हैं। श्रापने "जैन इतिहास"को पाँच भागोंमें लिखा है, जिसमें ३ भाग "संक्षिप्त जैन इतिहास''के नामसे 'श्री दि० जैन पुस्तकालय', सूरत द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। श्रभी हालमें श्रापका 'हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास' नामक वृहद् निवन्ध 'श्री भारतीय विद्याभवन', वम्बई द्वारा चालित श्रिखल भारतीय सांस्कृतिक निवन्ध प्रतियोगितामें पुरस्कृत हो चुका है--उसपर, ग्रापको रजतपदक प्राप्त हुन्ना है। यह सुन्दर रचना भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो रही है। 'भ० महावीरकी शिक्षाएँ' नामक निबन्धपर स्रापको "यशोविजय ग्रन्थमाला, भावनगर"से सुवर्णपदक प्राप्त हो चुका है।

श्रापकी श्रन्य रचनाएँ भी पुरस्कृत हुई हैं। श्रापकी एक विशेषता रही है कि साहित्यरचना करना श्रापके निकट एक धर्म-कृत्य मात्र रहा है। श्रापकी पुस्तकोंका श्रनुवाद गुजराती, मराठी श्रीर कनड़ी भाषाश्रोंमें हो चुका है। श्रंग्रेजीयें भी श्रापने दो-तीन पुस्तकों लिखी हैं। श्राप "जैन सिद्धान्त-भास्कर"के सम्पादक हैं श्रीर भा० दि० जैन-परिषद्के मुख पत्र 'वीर'का तो उसके जन्मकालसे ही सम्पादन कर रहे हैं। श्रापका सारा समय सार्वजनिक कार्योमें ही प्रायः बीतता है। श्रलीगंजमें श्राप राजमान्य श्रानरेरी सैजिस्ट्रेट श्रीर श्रिसस्टेंट कलक्टर भी हैं। श्रनेक सभा-समितियोंके सभासद श्रीर सन्त्री भी हैं।

श्री कामतात्रसादजी 'कवि'की श्रपेक्षा कविताकी प्रेरणा देनेवाले साहित्यिक श्रिधक हैं। श्रापने 'वीर' द्वारा श्रनेक लेखकों श्रीर कवियोंको प्रोत्साहन दिया है। श्रापने कविताबद्ध किष्पला तीर्थकी पूजा श्रीर जैनकथाएँ भी लिखी हैं। इन्होंने 'वृहद् स्वयंभूस्तोत्र'का पद्यानुवाद किया है।

## वीर-प्रोत्साहन

ग्रव उठो, उठो हे तरुण वीर, कर दो जगको तुम ग्रभय वीर!

वह देखो, नव ऋतुराज साज, नव तरु विकसित पल्लब पराग ; जीवन-जागृति-ज्योती-श्रपार, चमके श्रव जगके द्वार द्वार !

ग्रव जगो, जगो तुम धीर वीर!

प्राची दिशके तुम तेज रागि, भर दो जगमें तुम नव प्रकाश ; कर दो दुख वर्वरता विनाश, थिरके ज्यों घट-घटमें हुलास।

ग्रव वढ़ो, वढ़ो साहस गँभीर !

हे वीर-भूमिकी सुसन्तान, हे चन्द्रगुप्त-गीरव-वितान ; राणा प्रतापकी अनुल शान, वन जाओ अब तुम विश्व-त्राण।

ग्रव हरो, हरो दुख दर्द पीर!

कर दृढ़ श्रसि गहकर करुण वार, निर्वेर युद्ध कर क्षमाधार ; ग्रा गया शत्रु, श्रव देख द्वार, प्रलयंकर मद कर क्षार-क्षार।

> ग्रव चलो, चलो तुम रण सुघीर ; ग्रव उठो- उठो हे तरुण वीर !

## जीवनकी मांकी

जीवनकी है श्रकथ कहानी; है किन देखी; है किन जानी?

मधुर-मधुर ग्रह विषम-विषम-सी सरस - विरस ग्रह सुखद-दुखद भी ; सित-तम-पक्ष विलोके ना जी , निरखे नित ही वह मनमानी ;

> किन यह जानी 'प्रकृति निशानी ? किन यह जानी, किन यह मानी ??

नभमें तारा भिलमिल चमके; चातक चन्द्र चाँदनी मोहे, रिव शिशु उषा-ग्रंकमें सोहे, गंगकी धार वहे नित पानी!

> ं किन यह ध्रुवलीला पहिचानी ? किन है जानी, किन है मानी ??

जल-बुद-बुद-सम विभव प्याली ; क्यों पीवे तू यह मतवाली ? सुध न रहे बुध पिय विसरावे ! विरह विपथ चहुँ गति अ्रक्लानी !! किन यह जानी ! भेद विज्ञानी ! किन है ठानी, किन है मानी ?

रित-रस-रच रसना मतवाली, मधुवृज पगी तृपा न शमी री; यम प्रहार छूटी वह सारी, केवल रह गया चिन् विज्ञानी!

> किन यह भेद-दशा पहिचानी ? किन यह जानी, किन यह मानी ??

दृग-ज्ञान-चरण समता धर वे ! वीर-विजय-घन ममता हर वे !! चतुर विवेकी नर वे ज्ञानी ! जिन यह देखी, जिन यह जानी !!

> उन सम निह है ग्रीर विज्ञानी ! उनने जानी, उनने मानी !!

> > जीवनकी है अकय कहानी !

# पंडित परमेष्टीदास 'न्यायतीर्थ'

ग्राप जैन-समाजके युवक-हृदय गम्भीर विद्वानोंमें हैं । प्रापने जैन-दर्शन ग्रीर जैन-साहित्यके मननके साथ-साथ हिन्दी भाषाके प्राचीन ग्रीर ग्रविचीन साहित्यका ग्रच्छा ग्रध्ययन किया है। ग्रापकी प्रितिभा समालोचनाके क्षेत्रमें विशेष रूपसे सजग ग्रीर सफल है। ग्रापने जैन-शास्त्रोंका मौलिक दृष्टिकोणसे ग्रध्ययन किया है, ग्रीर निर्भीकतासे उसका प्रतिपादन किया है। इनके विचार उग्र हैं; ग्रीर जीवन सदा कर्तव्य-रत। समाज-सुधार ग्रीर देशोन्नतिके लिए ग्राप ग्रीर ग्रापकी धर्मपत्नी सी० कमलादेवी 'राष्ट्रभावा-कोविद', जो हिन्दीकी सुकवियित्री भी हैं, ग्रपना जीवन ग्रपण किये हुए हैं। यह दम्पति स्वदेश-ग्रान्दोलनमें जेल-यात्रा कर ग्राया है।

श्रापकी लिखी हुई पुस्तकों—'विजातीय विवाह मीमांसा', 'सुधर्म-श्रावकाचार समीक्षा', 'दान-विचार समीक्षा' और 'जैनधर्मकी उदारता', श्रादि—ने श्रनेक विषयोंपर मौलिक प्रकाश डालकर समाजके विद्वानोंको नये चिन्तन श्रौर मननकी सामग्री दी है। श्राप जैनधर्मको ऐसे व्यापक रूपमें देखते हैं श्रौर उसे युक्ति तथा श्रागमसे इस प्रकार प्रमाणित करते हैं कि उसका भगवान् महावीर द्वारा मानव-धर्मके रूपमें प्रतिपादन या प्रतिष्ठापन स्वतःसिद्ध प्रतीत होने लगता है।

श्रापका एक कविता-संग्रह 'परमेष्ठी-पद्यावित' नामसे छ्पा है। श्रापकी रचनाएँ जनता श्रीर वर्गमें धार्मिक भावनाएँ श्रीर सामाजिक सुधार श्रोत्साहित करनेके लिए श्रच्छा साधन वनी हैं। साहित्यिक मूल्यकी श्रपेक्षा उनका सामाजिक मुल्य श्रिधक है।

## महावीर-सन्देश

-धर्म वही जो सव जीवोंको भवसे पार लगाता हो ; कलह द्वेप मात्सर्य भावको कोमों दूर भगाता हो। ' जो सवको स्वतन्त्र होनेका सच्चा मार्ग वताता हो ; जिसका ग्राश्रय लेकर प्राणी सुख समृद्धिको पाता हो। जहाँ वर्णसे सदाचारपर श्रधिक दिया जाता हो जोर ; तर जाते हों जिसके कारण यमपालादिक ग्रंजन चोर। जहाँ जातिका गर्व न होवे ग्रीर न हो थोया ग्रभिमान ; वही धर्म है मनुज मात्रका हों जिसमें ग्रधिकार समान। नर नारी पशु पक्षीका हित जिसमें सोचा जाता हो ; दीन हीन पतितोंको भी जो हुए सहित अपनाता हो। ऐसे व्यापक जैन धर्मसे परिचित हो सारा संसार ; धर्म अ्रशुद्ध नहीं होता है, खुला रहे यदि इसका द्वार। धर्म पतित पावन है अपना, निश दिन ऐसा गाते हो ; किन्तु वड़ा ग्राश्चर्य ग्राप फिर क्यों इतना सक्चाते हो । प्रेम भाव जगमें फ़ैला दो, करो सत्यका नित व्यवहार ; दुरिभमानको त्याग श्रहिंसक वनो यही जीवनका सार। वन उदार अव त्याग धर्म फैला दो अपना देश विदेश ; - "दास" इसे तुम भूल न जाना, है यह महावीर-सन्देश।

# प्रगति प्रेरक

# श्री कल्याणकुमार 'शशि'

किवताके नये युगमें जिन किव-हृदयोंने समाजमें प्रगितको प्रेरणा दी, उनमें युवक किव श्री कल्याणकुमारजी 'शिश' निःसन्देह प्रधान हैं। श्राज लगभग १५ वर्ष से 'शिश'जी काव्य-साधना कर रहे हैं; श्रीर उनकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकासकी श्रोर उन्मुख है। उन्हें श्राप कोई-सा विषय दे दीजिए, वह श्रपनी भावुक कल्पना-द्वारा सहज काव्य-सृष्टि करके उस विषयको चमका देंगे। किवका कार्य समाजके जीवनमें प्रवेश करके उसकी साथ लेकर, उसे श्रागे बढ़ाना होता है। 'शिश'ने उत्सवोंके लिए धार्मिक पद रचे, भंडेके लिए गीत बनाये, महापुरुषोंकी जीवनियोंपर भावपूर्ण किवताएँ लिखीं श्रीर समाजके नये भावोंको नई वाणी दी।

श्रव वह कई पग श्रागे वढ़ गये हैं। श्राज उनके गीतोंमें विश्वका श्राकुल श्रन्तर वोल रहा है। वह कल्पनाको उत्तेजित कर, श्रलङ्कारकी सृष्टि नहीं करते; श्राज तो उनका हृदय वर्त्तमानको देखकर ही भावाकुल हो उठता है। वह श्रपनी नैर्सागक प्रतिभाके वलपर भावोंको गीत-बद्ध कर देते हैं। हाँ, वह भाषाका लालित्य श्रीर भावोंकी मुकुमारता जागरणके वज्रघोषी गीतमें भी क्रायम रख सकते हैं।

जब हमने 'शिश'से प्रामाणिक परिचय माँगा, तो लिख भेजा--

"मेरा परिचय कुछ नहीं है। मार्च १६१२ का जन्म है। व्यापार करता हुँ—गरीब श्रादमी हूँ; वस यही !"

यह 'ग़रीव श्रादमी' कविताके जगत्में श्राज सारी समृद्ध जैन-समाजकी निधि है ।

श्री कल्याणकुमार 'शिश'ने जैन-महिलाश्रोंकी कविताश्रोंका सुन्दर संग्रह 'पंखुरियां' नामसे प्रकाशित किया है। श्रापकी श्रनेक स्फुट रचनाएँ पुस्तकाकार छप चुकी हैं। श्राप रामपुर (रियासत)में व्यापार-कार्य करते हैं।

#### रणचगडो

जागो, जगकर श्राज गान हे कवि-वाणी, कुछ गाश्रो!

ग्रिगि-युद्धमें, हा, धू-धूकर मानव जलता, छाई रोम-रोममें दुनियाके व्याकुलता, वढ़ा ग्रा रहा वुद्धिवाद मानवको दलता,

> वहुत हुन्रा, ग्रव यह भीषण-पट परिवर्तन कर जाग्रो।

नाच रही है उच्छृङ्खल रिक्तम रण-चंडी, लाल रक्तसे लथपथ बन, उपवन, पग-डंडी, बीहड़में जयकेतु उड़ा खुश युद्ध घमंडी,

> दानवताका गर्व चूरकर इसमें मानव लाग्रो।

केवल मेरी सत्ताकी माया मरीचिका, उगा रही हैं पग-पगपर भीषण विभीषिका, प्यासा यह नर-यक्ष, भयंकर रक्त-नीतिका,

> इसे रक्तकी जगह प्रेमका पुण्य-पियूष पिलाग्रो।

## विश्रुत जीवन

नई लहरने वदल दिया हैं मेरा सञ्चित जीवन ; नए रूपमें नए रंगमें हुग्रा पल्लवित मधुवन ;

> स्रभिमंडित हो उठा स्राज विश्रुत जीवनका कण-कण, यह स्रसिद्ध हैं, किस भविष्यपर दौड़ रहा यह क्षण-क्षण।

उर कहता है, कुछ खोया है मन कहता है पाया ; उद्देलित कर रही नित्य यह उभय पक्षकी माया।

> विश्व ग्रीर, मैं ग्रीर हुग्रा क्या देख रहा हूँ सपना? ग्रह, यह लो निमेपमें ही सब वदल गया जग ग्रपना।

#### गीत

लय गीत मघुर, लय गीत मघुर !
हे, हे किंव, तेरी मिंदर ताल ,
फंकृत वीणाकी ध्विन विशाल ,
मैं सुनकर आज हुआ निहाल ,
हाँ, हाँ, फिर गा दे एक वार
वह गीत प्रचुर !

सिन्निहित जगतका उदय ग्रस्त ,
तेरी वह मादक ध्विन प्रशस्त ,
मेरा जंगम जग ग्रस्त-व्यस्त ,
वनकर स्वर लहरी मचल उठे
फिर वह ग्रात्र!

हो पुन: तरंगित गीत रम्य, ग्रपवाद ग्राज फिर हो ग्रगम्य, हो ग्रन्त रहित यह तारतम्य,

> वीहड़में कुछ लहलहा उठे वन प्रेमांक्र !

ले मिला मिलाया सफल ग्राज , चिर लहरी गूँजे पुनः ग्राज , निर्माण नया हो स्वप्नराज , हो ग्रालोकित मेरा निशान्त जग ग्रन्तःपुर! गायन-सी हो गुंजायमान,
छा जाये नभपर वन ग्रम्लान,
थिरके चंचल हो सुप्त प्राण,
गत वर्तमान जोड़े भविष्यको
वन लय - सुर!

श्रह, छेड़ रहा है मुभे कीन !

लय भंग हो गया यदिष, तौ न

मुखरित होगा मन्दायु मौन ,

रे, श्रभी भविष्यत् श्रीर शेष है

वन न निठुर !

वस, वन्द करो ग्रस्थिर निनाद ,
ले लो तुम यह चिर ग्राह्लाद ,
में लूँगा मादकता प्रसाद ,
में ग्रमर हुन्ना, गत हुन्ना
नाद यह क्षण-भंगुर !

जो सरस प्रेमसे रहा सींच,

उसको मेरे करसे न खींच,

श्रवलोक रहा हूँ नेत्र मींच,

में श्रन्तहित हूँ दृश्यमान

छिव म्लान मुक्रुर!

हाँ, श्रव चमका मेरे समीप, वह प्राणमयी निर्माण दीप, में हुग्रा ग्रजर जगका महीप, श्रव कुछ न सुनूँगा राग भंगकर श्रो सुकवि, चतुर!

शत शत शताब्दियोंका श्मशान ,
हो उठा ग्राज फिर मूर्तिमान ,
लुट चला विश्वमें प्रेम दान ,
लय खेद हुग्रा, गत भेद हुए
किन्नर, नर, सुर !

# श्री भगवत् स्वरूप 'भगवत्'

साहित्यके त्राकाशमें इस नक्षत्रका उदय श्रभी कुछ वर्ष पहले ही हुआ है; पर आते ही इसने जनताकी दृष्टि श्रपनी श्रोर खींच ली; क्योंकि इस नक्षत्रमें अनुपम प्रकाश है, ज्वाला है श्रीर साथ ही है एक श्रपूर्व स्निग्धता।

'भगवत्' जी किव हैं, कहानी-लेखक हैं श्रीर नाटककार हैं-ख़ूबी यह िक जो कुछ लिखते हैं प्रायः बहुत ही सुन्दर होता है। श्रापकी किवता नितान्त श्राधुनिक ढंगकी है—बह युगसे उत्पन्न हुई है श्रीर युगको प्रतिध्वनित करती है। वर्त्तमान मानव-समाजका ढाँचा जिन श्राधिक श्रीर सामाजिक सिद्धान्तोंपर खड़ा हुश्रा है, वह जन-समूहके लिए निरन्तर संकट श्रीर संघर्षकी वस्तु बने हुए हैं। श्रापका किव संघर्षसे जूभ रहा है। 'भगवत्' श्रपनी किवतामें उसी संघर्षका प्रतिनिधित्व करके हमारी सामाजिक चेतना-धाराको विश्व-व्यापी मानव-चेतनाकी महाधारासे जोड़नेका प्रयत्न कर रहे हैं। वह कहते हैं:—

"कर्मक्षेत्रमें उतर रहा हूँ, लेकर यह श्रभिलापा; समभ सके संगठन शक्तिकी, जनता श्रव परिभाषा।"

श्रापकी भाषा बहुत ही स्वाभाविक होती हैं। नाटकों में श्राप विशेष रूपसे ऐसी भाषाका प्रयोग करते हैं जो श्राम लोगों की समक्षमें श्रा जाये। श्रव तक श्रापकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं— उस दिन, मानवी (कहानियाँ), संन्यासी (नाटक), चाँदनी

(कविता-संग्रह), समाजकी श्राग (नाटक), घूँघट (प्रहसन), घरवाली (च्यङ्ग काच्य), भाग्य (नाटक), रसभरी (कहानियाँ), श्रात्मतेज (स्वामी समन्तभद्र), त्रिशलानन्दन, जय महावीर, फल-फूल, भनकार, उपवन—श्रन्तिम पाँचों गीत हैं।

श्राप ऐतमादपुर (श्रागरा)के रहनेवाले थे; श्रीर सन् १६२४-२५से लिख रहे थे।

खेद हैं कि 'भगवत्जी' श्रपने पीछे श्रपनी विधवा पत्नी श्रीर तीन पुत्रियोंको विलखते छोड़कर ६ सितम्बर सन् १६४४को दिवंगत हो गये। श्रापको श्रव तक १६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

#### ग्रात्म-प्रश्न

में हूँ कौन, कहाँसे स्रोया ? महाशोक है, मानव कहलाकर भी इतना जान न पाया। स्वर्ण छोड़ पीतलपर रीभा, सुवा त्याग पी लिया हलाहल ; चला वासनाग्रोंके पथपर, इतना रे, भरमा अन्तस्तल। सच्चे सुखका स्वप्न न देखा, दुखपर रहा सदा ललचाया। ग्रपने भले - बुरेकी मैंने , समालोचना भी कवकी है ? ग्रात्मिक निर्वलता भी मुभको , नहीं कभी मनमें ग्रखरी है। 'जीवनं' भूला रहा, मृत्युको ग्रविवेकी होकर ग्रपनाया ! काश, टूट जाता भीतरसे, मोह और मायाका नाता; तो अपने सुख-दुखका मैं था, उत्तर - दाता भाग्य - विधाता । किन्तुं गुलामीने हैं मुभको ऐसा गहरा नशा पिलाया। एक-एक कर चले जा रहे, दिन जीवनको हँसा रुलाकर ; विघ्न-वादलोंमें लिपटा है, इधर मृतक-सा ज्ञान-दिवाकर। सूभ न पड़ता अन्धकारमें, क्या अपना है कौन पराया ! में हुँ कीन कहांसे आया ?

#### मुख-शान्ति चाहता है मानव

पीड़ाकी गोदीमें सोया, खेला दिलके श्ररमानोंसे, तो हाहाकारोंमें, विहँसा हठा तो ग्रपने प्राणींसे। ग्राध्यात्मिक पथपर वढ्नेको, श्रव क्रान्ति चाहता है 'मानव। सुख-शान्ति० सव देख चुका नाते-रिश्ते, ग्रपनोंको भी देखा-परखा, सूखके साथी सव दीख पड़े, दुखमें न कोई वन सका सखा। दुनियाके दुखसे दूर कहीं एकान्त चाहता है मानव !! सुख-शान्ति॰ प्रोत्साहनके दो शब्द मिले श्राशीप मिले स-करुण मनकी, े प्राणोंमें जागें नये प्राण भर दें जो लहर जागरणकी। जीवन रहस्य समभा दें वह दृष्टान्त चाहता है मानव। सुख-शान्ति० जीये तो जीये ठीक तरह मुरदापन लेकर लजे नहीं, मानव कहलाकर दीन न हो ग्री मानवताको तजे नहीं। इसपर भी ग्रा वनती है तव प्राणान्त चाहता है मानव। सुख शान्ति चाहता है मानव।

## मुफ्ते न कविता लिखना आता

मुभे न कविता लिखना स्राता, जो कुछ भी लिखता हूँ उससे केवल स्रपना मन वहलाता।

मुभे न कविता लिखना स्राता।।

किव होनेके लिए चाहिए जीवनमें कुछ लापरवाही, घनी हो रही मेरे उरमें चिन्ताओंकी काली स्याही, मुफ्त जैसे पत्थरसे हैं फिर क्या कोमल किवताका नाता?

मुभो न कविता लिखना ग्राता।।

प्रखर दृष्टि कविकी होती है प्रकृति उसे प्यारी लगती है, पाता है ज्ञानन्द शून्यमें क्योंकि वहाँ प्रतिभा जगती है, हाहाकारोंका में वन्दी क्षण-भरको भी चैन न पाता।

मुभे न कविता लिखना ग्राता।।

धुँघले दीपकके प्रकाशमें लिखी गई मेरी कविताएं, क्या प्रकाश देंगी जनताको इसको जरा ध्यानमें लायें, मैं इन सबको सोच-सोचकर मनमें हूँ निराश हो जाता।

मुभे न कविता लिखना त्राता।।

किवता क्या है अब तक मैंने इसे न अपने गले उतारा, विमुख दिशाकी आंर वह रही है मेरे जीवनकी धारा, किन्तु प्रेम कुछ किवतासे हैं अतः उसे जीवनमें लाता।

मुभे न कविता लिखना ग्राता।।

#### एक प्रश्न

क्यों दुनिया दुखसे उरती हैं ? दुखमें ऐसी क्या पीड़ा हैं, जो उसकी दृढ़ता हरती हैं ? हैं कीन सगे, हैं कीन ग़ैर, कितने, क्या हाथ वटाते हैं , सुखमें तो सब अपने ही हैं, दुखमें पहचाने जाते हैं , 'अपने' 'पर'की यह बात सदा दुखमें ही गले उत्तरती हैं , क्यों दुनिया दुखसे उरती हैं ?

दुखमें ऐसा है महामन्त्र जो ला देता है सीधापन, सारे विकार सारे विरोध तज, प्राणी करता प्रभु-सुमिरन, हर साँस नाम प्रभुका लेती, भूले भी नहीं विसरती हैं,

क्यों दुनिया दु:खसे डरती है ?

दुनियावी सारे वड़े ऐव, दुिलयाको नहीं सताते हैं, सुखमें डूबे इन्सानोंको वेशक हैवान बनाते हैं, दुल सिखलाती है मानवता, जो हित दुनियाका करती है,

क्यों दुनिया दुखसे डरती है ?

पत्तभड़के पीछे हैं वसन्त, रजनीके वाद सवेरा हैं, यह ग्रटल नियम हैं उद्यमके उपरान्त सदैव वसेरा हैं, दुख जानेपर सुख ग्राएगा, सुख-दुख दोनोंकी घरती हैं,

नयों दुनिया दुखसे डरती हैं ?

4

# श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए०

श्राप श्रंग्रेजी श्रीर संस्कृत, दोनों विषयोंके, एम० ए० हैं। इन्हें साहित्यके पायः सभी युगों श्रीर क्षेत्रोंसे परिचय है श्रीर संस्कृत, हिन्दी, श्रंग्रेजी उर्दू श्रीर वंगला साहित्यके श्रालोचनात्मक श्रध्ययनमें विशेष रुचि है।

इनके हिन्दी और इंग्लिशके गद्यलेख—भाषा, भाव और जैलीमें— बहुत सुन्दर होते हैं। श्राप जब देहली और लाहाँरमें थे तो ऑल इन्डिया रेडियोसे श्रापके भाषण, साहित्यिक श्रालोचनाएँ और कविताएँ प्रायः बीडकास्ट होती रहती थीं।

श्रापके कवि-जीवनका परिचय श्री कल्याणकुमार 'शिश'के शब्दोंमें इस प्रकार है—

"श्राप समाजके ही नहीं, वरन् देशके उभरते हुए उज्ज्वल नक्षत्र हैं। श्राप बहुत ही सरल स्वभावी श्रोर मीन प्रकृतिके जीव हैं; श्रीर पत्रोंमें नहींके वरावर लिखते हैं। इसीलिए सुदूर वनस्थलीके सुकोमल नीड़ोंमें गुंजरित होती हुई, हृदयको नचा-नचा देनेवाली कोयलकी कूक हमें सुननेको नहीं मिलती। श्राप श्रपने विषयके चित्रमें प्रतिभाकी वड़ी वारीक कूंचीसे रंग भरते हैं। श्रापकी कवितामें 'पन्त' जैसी कोमलताका दिग्दर्शन मिलता है। सम्भवतः किसी-किसी कवितामें तो ऐसी श्रनुभूति होने लगती है कि मानो इन्होंने प्रकृतिकी श्रात्मासे साक्षात्कार करके ही उसका वर्णन किया हो।"

पहले श्राप लाहीरमें भारत इन्ह्योरंस कम्पनीके पिल्लिसिटी-श्रॉफ़िसर श्रीर श्रंग्रेजी पत्र 'भारत मैंग्जीन'के सम्पादक थे। श्राजकल श्राप डालिमयानगरमें दानवीर साहू शान्तिप्रसादजीके सैंकेटरी श्रीर डालिमया जैन ट्रस्टके मन्त्रीके पदपर हैं। श्रापकी धर्मपत्नी श्री कुन्यकुमारी जैन बी० ए०, (श्रॉनर्स) बी० टी० सुसंस्कृत श्रीर प्रतिभासम्पन्न श्रादर्श महिला हैं।

## कोई क्या जाने, कोई क्या समभे ?

प्रेमीके प्रीति-पगे मनको कोई क्या जाने, कोई क्या समके ! भावुक कविके पागलपनको कोई क्या जाने, कोई क्या समभे ! उन्मत्त हृदयकीं थिरकनको. नत-मुखके ग्रधर प्रकम्पनको, नयनोंके मुक निमन्त्रणको कोई क्या जाने, कोई क्या समभे ! त्रति कृटिल गरलमें वुभी हुई ग्रति सरल, सुवासे सींची-सी मद-भरी भ्रतीखी चितवनको कोई क्या जाने, कोई क्या समभे ! रे कीट, ज्योतिका इक चम्बन, ग्री' उसपर प्राणोंकी वाजी? तेरे इस ग्रात्म-विसर्जनको कोई क्या जाने, कोई क्या समभे ! सुख-दुखकी ग्राँख-मिचीनीको नरकी होनी - ग्रनहोनीको -इस स्वप्न-सरीखे जीवनको

फोई क्या जाने, कोई क्या समभे !

# 'कुहू कुहू' फिर कोयल बोली

मन्द समीरणके पंचोंपर, वैठ, उड़े उसके ग्रातुर स्वर, विकल हुग्रा तरु-तरुपर मर्मर, मंजरियोंके स्वप्न मधुरतर,

भंग हुए, जब शाला डोली। 'कृह कुहू०'

जरमें ग्रमिट पिपासा लेकर, घूम रहा ग्रति ग्राकुल-ग्रातुर, • कली-कलीके द्वार-द्वारपर, रीते ग्रधरों रोता मधुकर,

गान समभती दुनिया भोली ! 'कुहू कुहू ॰'

छाई कूक ग्रविन ग्रम्वरपर, उठी हूक-सी, गरजा सागर, द्रवित हुए गिरि-पाहनके उर, नि:श्वासोंसे निकले निर्भर,

विकल व्यथाने पलकें खोलीं। 'कुह कुह ०'

उरमें किसकी याद छिपाकर, रोती है तू कर ऊँचा स्वर, मचल उठा क्यों मेरा ग्रन्तर, इन ग्राँखोंमें पा नव निर्फर,

> तूने उरकी पीड़ा घोली। 'कुहू कुहू' फिर कोयल वोली।

## मैं पतभरकी मूखी डाछी

चीराहेपर पाँव जमाये, भूतों-सा कंकाल बनाये, मूचा पेड़ खड़ा मुंह बाये, जो लम्बी बाहें फैलाये,

में उसकी हूँ उँगली काली ;

में पतभरकी सूखी डाली।

भर भरकर फल-पत्ते छूटे, लुटा रूप रस पंछी रूठे, युग-युगके गठ-अन्यन टूटे, विन अपराध भाग क्यों फूटे?

सूंखे तन, भूखे मनवाली,

में पतभरकी सूखी डाली!

फैला केंग रात जब रोती, नभकी छाती धक-धक होती, सन्नाटेमें दुनिया सोती, मैं उल्लूका बोका ढोती,

वह गाता मैं देनी ताली;

में पतभरकी सूखी डाली!

जो जगकी वातोंपर जाऊँ, एक साँसमें ही मर जाऊँ, मैं न किन्तु वह, जो डर खाऊँ, जीवनके नृतन स्वर गाऊँ,

'ग्रजर, ग्रमर, में ग्राशावाली';

मैं पतभरकी सुखी डाली!

पतभर कितने दिनका भाई, सुनो, पवन सन्देशा लाई, ग्रम्वरपर छाई ग्रहणाई, लो, वसन्तकी ऊपा ग्राई,

भूलेगा न मुभे वन-माली ;

नहीं रखेगा सूखी डाली।

## सजनि, आँसू लोगी या हास ?

नील ग्रंचलमें छिप चुप-चाप, वियोगी तारे तकते राह, निराशाका पा ग्रन्तिम ताप, विरस जाती ग्रांसू बन 'चाह'!

कर्लाकी वुक्तती इससे प्यास सजिन ! ग्रांसू ग्रच्छे या हान ?

कनक-करसे फैला उल्लास, भूमती मलयानिलमें भूल, चूमती जब ऊपा सविलास—
मुस्करा उठते सोये फूल!

धरापर छा जाता मधुमास, सजिन, कितना मादक है हास!

'मिलन' हँस हँस विखराता फूल, 'विदा' रो पोती मोती-माल, सुमनमें दोनोंके हैं शूल, मुभे दोनोंपर ग्राता प्यार!

> भेट-हित दो ही निधि हैं पास , सजिन, श्रांसू लोगी या हास ?

## श्री शान्तिस्वरूप, 'कुसुम'

श्री शान्तिस्वरूप 'कुसुम'को काव्य-रचनाके लिए जन्म-जात प्रतिभा मिली है। श्रापका जन्म १५ श्रक्तूबर सन् १६२४को घनोरा (मेरठ)में हुआ। श्रापने हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की है, श्रीर श्राजकलं सहारनपुरमें इम्पीरियल वैंकमें खजांची हैं।

श्रापको हिन्दो साहित्यसे बचपनसे ही श्रनुराग रहा है श्रीर स्वतः स्फूर्तिसे प्रेरित होकर श्रापने किवता-रचना प्रारम्भ की है। योड़े ही समयमें श्रापने इस दिशामें बहुत उन्नति कर ली है श्रीर भविष्यमें श्राप निःसन्देह हिन्दी किव-समाजमें विशेष गौरव श्रीर श्रादरका स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

श्रापके गीतोंमें उच्च कला, सफल सीन्दर्य श्रीर श्रभिनव सरसताके दर्शन होते हैं। इनकी कवितामें प्रवाह होता है जो इस वातका प्रमाण है कि कविता श्रीर कविताकी शब्द-योजना हृदयके स्पन्दनसे उत्पन्न हुई है श्रीर वह निर्भरकी तरह श्रकृत्रिम धाराके रूपमें वह रही है।

'कुसुम'का भावुक हृदय, वेदनाके हलके-से आघातसे भी भनभना उठता है; पर, शायद वह निराशावादी नहीं हैं।

भविष्यमें प्रगतिको जो वाञ्छनीय रूप लेना है उसके प्रति कुसुम-जैसे उठते हुए कवि-कलाकारोंका विशेष उत्तरदायित्व है ।

हिन्दी साहित्यको श्री शान्तिस्वरूप 'कुसुम'से भविष्यमें बहुत ग्राशाएँ हैं।

## कलिकाके प्रति

हो कितनी सुकुमार सलौनी, कलिके, प्रेम सनी-सी; ग्रन्तरमें रँग भरे ग्रनूठा, जीवन-ज्योति धनी-सी। इन मादक घड़ियोंमें ग्रपने यौवनसे सकुचाती ; कुछ-कुछ खिलती-सी जाती हो, अवनत नयन जजाती। मृदु चितवनसे श्राकर्पित शत-शत युवकोंने देखा ; मधुर रँगीली-सी ग्राँखोंमें, उन्मादक-सी रेखा। यौवनके स्वणिमसे युगमें यह कुंकुम-सी काया ; तैर रही जीवन सागरमें वनकर मोहक माया। पह्चिरियोंके समीपतर इन शूलोंका रहना; खटक रहा प्रतिपल, सुन्दरि, सचमुच ही तू सच कहना। इन अलियोंके मोह जालमें तनिक न तुम फँस जाना ; लोलुप मधुके मधुर प्रेमका, केवल, सजिन, वहाना। इनकी प्रीति क्षणिक है, पगली, सरस देख आ जाते ; रस रहने तक मीज उड़ाते, नीरस कर उड़ जाते। में भी कभी कली थी सुन्दर, यों ही मुसकाती थी; शैशवके मद भरे प्रातमें मञ्जू गीत गाती थी। म्राती मलयवायु थी मुक्तमें, दुख भर-भर जाती थी; उवा श्रहणिमा देती, संध्या, दुख भर ले जाती थी। तव इन मधुपोंने या मुक्तको मधुमय गीत नुनाया; प्रेम डोरके वन्धनमें कस, अपना जाल विद्याया।

लूटी मधुमय मधुऋतु मेरी, छलनी हृदय किया है; इस जीवनमें सुखके वदले दुखका निलय दिया है।
मुभपरसे श्रव तुमपर जा, तुमसे जा श्रीर किसीपर;
यों ही उड़ जायेंगे हँसकर, श्रपनी मनमानी कर।
निष्ठुर जगकी रीति यही है, 'सुखमें साथी' वनना;
मुख रहने तक साथ निभाना, दुखमें छोड़ विछुड़ना।
यौवन-दीप वुभाकर तेरा स्वार्थ-भरे ये भींरे;
तुभे चिड़ाकर भूम उठेंगे, ले-ले पवन भकोरे।
वासन्तीकी मधु छायामें, सुमुखि, प्रेमसे भूलो;
रस वरसातीं रहो निरन्तर, मुक्त पवनमें फूलो।
शूल तुम्हारे जीवन साथी, इनसे नेह लगाग्रो;
इन काले-काले भींरोंको, काँटे चुभा उड़ाग्रो।

# कुछ भी न समक पाता हूं मैं, जगकी या मेरी ग़लती है !

मैं सुख भोगूँ या दुख भोगूँ, दुनिया क्या जहर उगलती हैं; कुछ भी न समभ पाता हूँ मैं, जगकी या मेरी ग़लती हैं। मैं पन्य पुराना छोड़ चुका, मर्यादा बन्धन तोड़ चुका; दुनियासे तो रिश्ता ही क्या, अपनोंसे भी मुँह मोड़ चुका। फिर कूर निगाहें रह-रहकर क्यों मेरे भाव मसलती हैं; कुछ भी न समभ पाता हूँ मैं, जगकी या मेरी ग़लती हैं।

ंग्रव एक निराला जीव वना, जीवनमें कहीं न उलकत है ; ं मैं हूँ, मदिरा है, साक़ी है, साक़ीवालाकी रुनभुन है। में सबसे खुश हूँ दुनियाको, मेरी सत्ता क्यों खलती है; कुछ भी न समभ पाता हूँ मैं, जंगकी या मेरी ग़लती हैं ? दो दिन हीका तो मेला है, फिर जाता पथिक ग्रकेला है; यह नश्वर धन दीलत पाकर, रे ! कीन न हँ स-खुश खेला है । यदि में भी हँस लूँ तो जगकी, दृष्टी क्यों रंग वदलती है ; ंकुछ भी न समभ पाता हूँ मैं, जगकी या मेरी ग़लती है। में प्रेम नगरमें रहता हूँ, सुखके सागरमें वहता हूँ ; सवकी ही सुनता जाता हूँ, ग्रपनी न किसीसे कहता हूँ। तो भी ये दुनियाकी वातें, क्यों रह-रह मुक्तपर ढलती हैं; कुछ भी न समभ पाता हूँ मैं, जगकी या मेरी ग़लती है। कोई कहता तू मार्ग-भ्रष्ट, होकर पाता क्यों अमित कष्ट ; 'पापोंसे रँगा हुग्रा पगले, तेरे जीवनका पृष्ट-पृष्ट । मैंने न कभी पथ पूछा फिर, इनकी क्यों जिह्वा चलती है; कुछ भी न समक पाता हूँ मैं, जगकी या मेरी ग़लती है। में विद्रोही हूँ, वागी हूँ, अनुराग लिये वैरागी हूँ ; जिसका न कभी स्वर विकृत हो, मैं ऐसा श्रद्भृत रागी हूँ। फिर मेरे निकले रागोंसे, क्यों दुनिया मुभको छलती है ; कुछ भी न समक पाता हूं मैं, जगकी या मेरी गलती है ?

# श्री हुकुमचन्द्र चुखारिया 'तन्मय'

'तन्मय'जी कविताके क्षेत्रमें १६४०, ४१से ही प्रकाश्य रूपमें श्राए हैं। श्रापकी कविताएँ वड़ी श्रोजपूर्ण तथा विद्रोहपूर्ण होती हैं। कविता-पाठ करते समय श्राप श्रोताश्रोंको मन्त्र-मुग्ध कर देते हैं। उन्की श्रात्माएँ फड़क उठती हैं।

श्राप श्रपने परिचयमें लिखते हैं—'राष्ट्रकी गुलामीकी वात जब कभी में सोचता हूँ तो तिलिमला जाता हूँ। पिवत्र शस्य-श्यामला श्रीर सुजला-सफला धरतीके निवासियोंको जब भूखों मरता देखता हूँ तो लेखनी विद्रोहके लिए मचल उठती है श्रीर तभी वरवस ही मेरे 'किंद्रि'को घोषित करना पड़ता है—

'स्राग लिखना जानता हूँ।'

एक स्थानपर श्रापके कवित्वने शारदासे प्रार्थना की है-

'युग-कलाकार युग-मानवका पथ-दर्शन मुक्तको करने दो, सूनी विल-वेदीको श्रम्बे ! श्रगणित शीशोंसे भरने दो, पाताल स्वगंसे मिल जाए हो घरा-गगनका श्रालिंगन, विद्रोह खेल खुलकर नाचे, विष्लवको श्राज मचलने दो— इस जगको, माँ, तुम एक बार हो तो जाने दो क्षार-क्षार।'

'तन्मय'जी प्रलय-गीत लिखनेमें ख़ूब सफल हुए हैं, किन्तु प्रलय-गीतोंके साथ ग्रापने कुछ प्रणय-गीत भी लिखे हैं।

वस्तुतः 'तन्मय'जीके कवित्वने कोरी कल्पनाके पंख लगाकर अनन्तके आकाशमें उड़ान नहीं भरी है, विलक दृश्य जगत्के अन्तर्दाहका उसने गम्भीरतासे संवेदन किया है श्रीर इसी संवेदनने वेगवान् होकर श्रापकी कविताके प्रवाहको श्रनेक घाराश्रोंमें प्रस्कुटित किया है।

ग्रापकी जन्मभूमि लिलतपुर (बुन्देलखण्ड) है। ये कांग्रेसी कार्यकर्सा हैं ग्रीर सत्याग्रह-श्रान्दोलनमें दो बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

श्रापसे समाज तथा साहित्यको श्रनेक श्राशाएँ हैं। इनके निम्नलिखित श्रप्रकाशित कविता-संग्रह हैं:—

- १. श्रङ्गार
- २. श्राधी-रात
- ३. पाकिस्तान (एक खण्ड काच्य)

### आग लिखना जानता हूं!

ξ

कोकिलाकी मधुर कू-कू,

सुन रहा कोई निभर-भर,

स्वप्नमें लखकर सुमुखिको

भर रहा कोई विरह-स्वर।

किन्तु मैं तो भैरवी अपनी निराली तानता हूँ।

श्राग लिखना जानता हुँ!

व्यर्थ, किव, मधु-विन्दुग्रोंसे
गीत तू ग्रपने सँजोता,
वाल-विधवाकी तरह
नव-जात छायावाद रोता !
जो वग़ावत फूरैंक दे—किवता उसे मैं मानता हूँ।
ग्राग लिखना जानता हूँ !

3

रीभ प्रेयसिपर रहा जो
भूलकर भीपण प्रलयको,
देख भूखोंको, न रोया,
क्या कहूँ उस कवि-हृदयको ?
ग्रीर वह दावा करे—'युग-धर्मको पहचानता हूँ।'
ग्राग लिखना जानता हूँ!

४

व्यर्थ है सङ्गीत-लेखन हो न जगती का भला जब, यदि न दो रोटी मिलें तो भूल जायें किव कला सब ! —गीत रोटोके लिखूँगा—ग्राज प्रण यह ठानता हूँ। ग्राग लिखना जानता हूँ!

## में एकाकी पथ-भ्रष्ट हुन्ना

कुछने चौपथ तक साथ दिया, कुछ ग्रर्छ मार्गसे हुए विलग; कुछ थके, रुके, कुछ कहीं थमे, हो उठे सभीके भारी पग।

मैं एक निरन्तर किन्तु वड़ा,
 था आगे इस टेढ़े पथपर;
 पर, हाय, हुआ मुक्को भी क्या,
 हो रहे चरण मेरे डगमग!

ग्रागे क्या होगा, गति-ग्रथ ही -जव इतना सथक, सकष्ट हुग्रा?

में एकाकी पथ ऋष्ट हुग्रा।१।

पथ - भीषणता, दुर्गमताका, जग ग्राज दिखा मत मुभको भय ; चल पड़ा रुकूँगा ग्रव न कही, , ग्राँघी ग्राये, हो जाय प्रलय।

पाँवोंमें काँटे चुभें, लहू, टपके, मुभको चिन्ता न त्राज; कर जाऊँगा कालालिंगन, या लीटूँगा ले पूर्ण विजय।

इतिहास बताता काँटोंसे जो उलभा यह उत्कृष्ट हुग्रा; मैं एकाकी पथ - श्रष्ट हुग्रा।२।

में पहुँच सक्रूँगा मंजिल तक, मुभको भय है, में हूँ हताग; पग-पगपर गिरता उठता हूँ, हो रहा लुप्त रिव, शिंश-प्रकाश।

9

फिर पाँव पकड़कर खींच रहे, पीछे मेरे सहगामी ही; ग्रायद्व विविध वन्यन-द्वारा, कर रहे, हाय, हैं सर्वनाय।

रे, मेरी जीवन-गाथाका, तो वन्द ग्राखिरी पृष्ट हुग्रा। में एकाकी पथ - भ्रष्ट हुग्रा।३।

# श्री कपूरचन्द्र, 'इन्दु'

श्री कपूरचन्द्र 'इन्दु' सम्भवतः कई वर्ष पहलेसे कविता लिख रहे हैं, किन्तु इघर हालमें ही जो उनकी कविताएँ पत्रोंमें प्रकाशित हुई हैं, उनसे 'इन्दु'जीकी प्रतिभाके विषयमें बहुत श्रच्छी घारणा वन जाती है।

श्रापको कविताश्रोंका केन्द्रवर्ती दार्शनिक भाव श्रभिनव शब्द-व्यंजनाके द्वारा जब व्यक्त होता है तो यह परिचित होते हुए भी अनूठा लगता है। श्रपने मीलिक भावके लिए यह तदनुकूल शब्द श्रीर शब्द-सङ्कलन गढ़ लेते हैं।

श्रापकी 'कवि-विमर्श' नामक कविता जो यहाँ दी जाती है वह श्रापकी शैलीका सुन्दर उदाहरण है। मधु पुराना ही है, किन्तु प्याली एकदम नई श्रीर श्राकर्षक!

#### कवि-विमशे

सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।
प्रयंजन गगरी छलका करती, पूरण-घट रहता है निश्चल,
चन्द पड़े शवनमके कतरे, हरित बना देंगे क्या मरु-यल,
रस छलकानेका न समय है, पड़ते घीकी भाँति जलेगा,
सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

शाश्वत नियन-हीन रहते क्या सुख-दुख कृत सं-सार नहीं हैं, संसारी कर्मोंसे लिपटा, वह वन्यनसे पार नहीं हैं, मुक्त हुए 'मानव' कैसा फिर, सुख-दुखका भागी न रहेगा, सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

ऋषी-मुनी भी देश कालकी स्थितिका हैं रखते श्रवधारण, क्योंकि सानुकूलता उनकी होती स्व-पर-श्रेयका कारण, लता-सफलतापर उसकी ही, रक्षामें नव-कुसुम खिलेगा, सराबोर प्यालीका तो रम, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

में तो नहीं मानता जगको, इस योथी-मायाका जाया, द्रव्य-क्षेत्र-भव-भाव-कालकी, चलती-फिरती रहती छाया, सत्य, शील, तप, दया विना कुछ 'केवल त्याग' न काम करेगा, सरायोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

शान्ति द्वन्द एकत्र न देखे, श्रागे पीछे श्राते जाते, हिंसासे उत्पत्ति श्राहिंसाकी, ही वैयाकरण वताते, केवल ग्रवलोकन न सार्थ है, जब तक वह कर्तृत्व न लेगा, सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

परिभाषा-भरकी अभिगतिसे, दूर न होती हृदय कलुपता, पूरव, पूरव-ता कैसे हैं? क्यों पच्छिमकी दहती रिपुता, क्षितिज-ककुभ-अम्बरतलमें भी, राग-द्वेप क्या घर कर लेगा, सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

संकट संस्कृत कर देता है, ग्रात्मग्रन्थिका विकृत-गुंठन, खारी-तृष्त ग्रश्नुकी बूँदें, मधुरिम शीतल कर देतीं मन, देर भले ग्रन्थेर नहीं है, कृतका फल भरपूर मिलेगा, सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

मुख-दुख, पाप-पुण्यका अनुचर, दुखमें भी प्राणी मुख कहता, विज्ञ साम्यसे देखा करते, मूरख उनमें रोता-हँसता, नियति-नियम तो एक रहा है, कैसे कोई दो कह देगा, सरावोर प्यालीका तो रस, नहीं कभी प्रिय छलक सकेगा।

## श्री ईश्वरचन्द बी० ए०, एल-एल० बी०

## ग्रञ्जलि

य्राजसे युगों पूर्व तारों-भरा ग्रांचल उठा ग्रस्त-व्यस्त सोई-सी रजनी ग्रलसाई थी। प्राची रस-सागर-तट कुंकुम विखेरती-सी लज्जासे ग्रोत-प्रोत ऊषा मुसकाई थी । ग्रौर एक वंकिम-भंगिमासे घूँघटको खोल, विस्फारित नेत्रोंसे भाँका वह रस-स्वरूप आँका वह मोहक रूप ज्योतिर्मय, प्रभायुक्त ! सीमित हो उठा था जिसमें विश्वका ग्रखिल ज्ञान, मुनियोंका ग्रटल ध्यान, रूपसिका अचल मान, ण लहरोंका चंचल गान ! सीम्य मूर्ति, जिसपर स्वयं मुक्ति हो मनुहारमयी वन्द नयन ! वन्द जिनमें हो उपेक्षित विश्व

पलकोंपर सोया हो समतामय विराग -भाव, ग्रघरोंपर स्मित-हास्य, सारे वन्यनोंके प्रति भूला-सा भटका-सा राग ग्री' विराग-हीन चंतन, ग्रचेतन-सा दिव्य-हप, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य प्राण! लक्षित, ग्रलक्षित, ग्रवहेलित-सी ग्रलकोंपर जिनका यूँघर-सा म्प, रह-रहकर डोलता-मा, किरणोंसे बोलता-सा, वायुके भकोरों जैसा कलिका-पट खोलता-सा, सोया था शान्ति रस। मीठे-से हलके-से खोये श्रीर सोये-से मन्द-मन्द वह रहे, कलियोंका पराग लिये. सौरभ, सम्मोहन श्रीर मुर्च्छनामय राग लिये

O

हलके समीरणके कोमल भकोरोंके महिमामय क्षणमें देव ! जैसे सुघांशुपर-से मेघ हट जाता है। जैसे दीप-ज्योतिकी कोमल किरण-वालाएँ अन्तहीन तमकी तहोंको चीर देती हैं, वैसे ही, वर्द्धमान, वुद्धदेव, केवली. श्रात्माके वन्धनोंके ग्रन्तिम ग्रावरणको चीर शुद्ध रूप, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध शीर्य, शुद्ध वीर्य, एक महा ज्योतिःपुंज, ग्रपनी विराटतामें ग्रणु-ग्रणु विखर गया, निखर गया ग्रखिल विश्व. दीप्त हुग्रा भामंडल, त्रिभुवन हुआ आलोकित, कोटि-कोटि कंठोंके जय-जय महाघोष-से गूँज उठे, लोक, काल, भूसे ले नभ तक, नाथ!

समस्त-विश्व-प्राणियोंने मस्तकको नवाया था भुकाये थे चरणोंमें ग्रपने प्रपीड़ित प्राण, , नीरव वेसुव-से हो सुखके रस-सागरमें डूयते, उतराते. रोमानुल, रोमातुर, की थी तव वन्दना वन्दना--ज्ञानमयी, ग्रर्चना-ध्यानमयी, प्रतिष्ठा-प्राणमयी, प्रार्थना--गानमयी। उसकी पुण्य-स्मृतिमें गत-गत मानवोंके विह्नल मन-प्राणोंकी कोमल, सजल, पह्युरियाँ जो छूनेसे विखर जायँ, ग्रोसकी वुन्दिकयोंसे सौगुनी निखर जायँ। ग्रिपित हैं, देव, ग्राज पद-रज-परागपर श्रद्धाकी ग्रञ्जलियाँ।

# श्री लक्ष्मणप्रसाद 'प्रज्ञान्त'

श्रपने २५ वर्षके साधन-हीन जीवनके द्वन्द्वोंको पारकर, श्राज जब लक्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्त' पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सन्तोप होता है इस बातपर, कि श्रव परिस्थितियाँ वदल गई हैं श्रोर जीवनकी वेदनाने उन्हें उस कविके दर्शन करा दिये जो उनके हृदयमें इसी दिनके लिए छिपा वैठा था। श्रापने कविता लिखनेके लिए काफ़ी परिश्रम किया है, श्रीर साधना की है। फिर भी, लगता तो यही है कि उनकी कविताका स्वर सहज श्रीर नैस्गिक है।

इनकी कवितामें संसारकी श्रस्थिरता श्रीर जीवनकी विषमताकी हलकी छाप है। पर, कविके कर्तव्यकी श्रीर भी इनकी वृष्टि है—

"हर दिलमें उमड़ पड़े सागर, हर सागरमें श्रमृत जागे, श्रमृतकी प्यालीमें मानवका एक श्रमर जीवन जागे।"

#### पूल

दो दिनकी श्रस्थिर सुषमापर मत इतराना फूल ; प्रात समय हँसते, मतवाले, साँभ न जाना भूल । मत करना श्रभिमान रूपका केवल जग श्रभिलापी ; नहीं सत्य श्रनुराग, स्वार्थपरता, फिर वही उदासी । माना वन-वनमें ढूँढ़ा करता तुभको वनमाली ; पर क्या ? स्वार्थ वासनासे मानवका श्रन्तर खाली ? सम्हल-सम्हल रहना शिखरोंपर, फिसल न जाना भूल ; पातपात डालीडालीमें निहित नुकीले शूल । जिसके साथ रहे जीवन-भर खेली श्रांखिमचीनी ; वही विहग सूनी संध्यामें यने विरागी मौनी । राही भूठा प्रेम दिखाकर व्यर्थ तुभे अपनाते; चूस-चूस पी अमृत, मसलकर, फेंक, अरे इठलाते। हार सृजन कर, वेथ हृदय, अपने जी-भर तरसाकर; 'दुनियाने पाई शोभा, तेरा संसार मिटाकर।

#### कविसे

पत्थरमें कोमलता जागे, श्रंगारोंसे वरसे पानी; निस्तब्ध गगन हो उठे मुखर, मूकोंकी सुन भैरव वानी।

हो उठे वावली दिशा, निशा का चीर गहन तममें चमके; हिमकरकी शीतल किरणोंसे उद्दीप्त तेज रह-रह दमके।

मानवके इंगितपर शत शत न्यौछावर हो जायें प्राणी; सुन मानवताका सिंहनाद नतमस्तक हो जायें मानी।

हर दिलमें उमड़ पड़े सागर, हर सागरमें अ्रमृत जागे। ग्रमृतकी प्यालीमें मानवका, एक ग्रमर जीवन जागे॥ कवि,गान मधुर ऐसा गा दे।

### ग्रव कैसे निज गीत सुनाऊँ

युग-युगका इतिहास व्यथित ग्राँसूसे निर्मित एक कहानी,

भग्न हृदय भी ग्राज लिये हैं

ग्रपनेपनकी करुण निद्यानी।

वृद्ध कण्ठकी स्वरलहरी, तय कैसे जीवन राग सुनाऊँ। ग्रव० सुख दुखकी दुनियामें-

एकाकी हँसना रोना बाक़ी है।

उठ-उठकर गिरना गिरकर-

रोना, यह जीवन-भांकी है।।

देख रहा संसार छलकते दृगसे कैसे ग्रश्रु छिपाऊँ। ग्रव०

कण-कणमें संघर्ष, घधकती-

चारों श्रोर समरकी ज्वाला।

भूल गया मानव मानवता,

सर्वनागकी पीकर हाला॥

वन्धु-वन्धुका ही घातक, तव किसको प्रपना मीत वनाऊँ।। ग्रव० भूमण्डल, ग्रम्वर, जल, थलमें,

हाहाकार सव तरफ़ छाया।

ग्राशान्वित ग्रनन्त जीवनमें,

कीन ? प्रलय-सा भरता ग्राया ।

ग्ररे, शून्य इङ्गित पथपर में ग्रव कैसे निज पैर वढ़ाऊँ।।

ग्रव कैसे निज गीन मुनाजै।

## श्री राजेन्द्रकुयार, 'कुमरेश'

"एटा जिलामें है विलराम नाम एक ग्राम
ताहीमें यसत लाला भुझीलाल वानियाँ,
ताके सात सुतनमें दूजो सुत कुमरेश
पिढ़वेकी खातिर विदेश चित्त ठानियाँ।
थोड़ोसो कियो है याने हिन्दीको श्रभ्यास कंछु
ग्रीर कछु जाने नाहि जगकी रितानियाँ,
कविता न जाने, पर कविनकी संगतितें
दूटी-फूटी भाषत है नित्य ही तुकानियाँ।"

—यह है 'कुमरेश'जीका जीवन-परिचय—उनके श्रपने शब्दोंमें। श्रापने श्रायुर्वेद कॉलेज, कानपुरमें श्रायुर्वेदाचार्य तक श्रध्ययन किया है। सन् १६३२ से लिखना प्रारम्भ किया है श्रीर तबसे निरन्तर जैन-श्रजैन श्रीर हिन्दीके श्रन्य पत्रोंमें लिखते चले श्रा रहे हैं।

श्रापने 'श्रंजना' श्रीर 'सम्राट् चन्द्रगुप्त' नामक दो खण्ड-काव्य लिखे हैं जो श्रभी श्रप्रकाशित हैं। एक श्रीर खण्ड-काव्य श्राप लिख रहे हैं।

श्राप नये-पुराने सभी ढंगोंकी कविता श्रासानीसे लिख सकते हैं। यह कुछ छायावादी शैलीको श्रपनाते हैं, फिर भी इनकी एक श्रपनी ही शैली है। इनकी वड़ी ख़ूबी यह है कि विषयके श्रनुसार भाषाका सुगम या गहन प्रयोग करते हैं, जो स्वाभाविक प्रतीत होती है।

'कुमरेश'जी प्रधानतः साहित्यिक श्रभिरुचिके श्रादमी हैं, श्रीर इसिलए श्राशा है श्रापकी रसधारा बढ़ती ही जायगी। श्राप कहानियाँ भी श्रच्छी लिखते हैं, जो पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हैं।

#### जागृति-गीत

जाग जीवनके करुण, वह एक ग्रश्रुत राग।

युन उठे ध्विन सुन जगतकी चेतना उर मीन

रह सके वैठी भले स्थिर तालपर यह तो न

कर उठे सहसा थिरकती एक ताण्डवनृत्य

ग्रीर यह हो जाय तत्क्षण वह प्रलय-सा कृत्य

ग्राप या वरदान प्रतिक्षण फूंकते हों ग्राग।

श्रा भरे उत्साह तनमें श्रीर मनमें रोष
टूट जाये श्राज चिरकी नींद श्राये होग
देख लें दृग खोल श्रव क्या-क्या रहा है शेप
शेप क्या है, दैन्य, वन्यन, श्रीर दारुण क्लेश
हूक कर ज्वाला मिटा दे यह श्रमिटसे दाग्र।

फूँक दे वह प्राण मृत-सी देहमें अविराम
स्वयं इस आरामका मनमें न लेवें नाम
उठे जड़तामें निरन्तर भयानक तूफ़ान
श्रीर पश्तासे पुरुप पा जाय यह परित्राण
खेल ले निज शम्भु शोणितसे विहाँमि हाँसि फाग;
जाग जीवनके करुण वह एक अश्रुत राग।

### परिवर्तनका दास

ग्रयसे लिखा जा रहा प्रतिक्षण है इतिका इतिहास ; दुखमें भलक रहा है सुखका वह मादक मधुमास ।

लिये खड़ा है विरह मिलनका सुन्दरसा उपहार ; राह हासकी देख रहा है उन्मन हाहाकार। एक श्राग लेकर विरागकी जलता है श्रनुराग ; मुग्ध प्रतीक्षामें श्राद्याकी रही निराद्या जाग। नाग गीत गाता विकासके, करता है मनुहार ; पाप जलाये दीप पुण्यका, भाँक रहा है द्वार। मृत्यु मानिनी-सी करती है जीवनका उपहास ; श्रीर हाय, मैं वना हुश्रा हूँ, परिवर्तनका दास।

बहिनसे

मुभा-से हृदयहीन भाईके वहिन वाँघ मत राखी;
जिसने तुभा दृखिया अवलाकी हैं न कभी पत राखी।
जो अपने स्वार्थोपर तेरी नित वित देता आया;
जिसके दिलमें दर्द नहीं है, नहीं कसक है वाक़ी।
तू अपने दुःखोंसे रो-रो, हँस-हँस जूभ रही है;
अरेर इयर यह ढूँढ़ रहा है सुरा, सुराही, साक़ी।
यह निर्मम वेसुघ अस्नेही वना पुरुपसे पशु है;
उसे वना सकती न पुरुप फिर तू या तेरी राखी।
अरी छोड़ भाईकी छाया कसके कमर खड़ी हो;

दिखला दुर्गा ग्रीर भवानीकी-सी फिरसे भाँकी।

#### पन्धी

ग्राशाग्रोंका दीप जलाये पन्थी चला ग्राज किस प्यपर ? पैर वहाये चला जा रहा ग्रपने सर्पर रखकर गठरी: कहाँ हृदयकी प्यास बुक्ताने चला छोड़कर है यह नगरी । भूल न जाये राह, जा रहा मनमें किसकी दुशा मनाता, जीमें किस उलभनके सुन्दरसे सुन्दर यह स्वप्न वनाता । घरपर वाट देखती होगी वैठी क्या इसकी भी रानी : याद इसे भी ग्राती होगी ग्रपनी वीती हुई कहानी। किसे सुनाये, किसे वताये, राह अकेली, साथ न प्रियवर ; श्राशाग्रोंका दीप जलाये पन्यी चला ग्राज किस पथपर ? अरमानोंमें भूम रही है क्या इसके भी एक दुरागा ; जिसके कारण त्रकुलाया-सा वढ़ा जा रहा भुखा प्यासा ? जीवनकी द्विधात्रोंने नित इसे कर दिया है क्या उन्मन ; गुँज रहे कानोंमें इसके प्राणोंके क्या शत-शत कन्दन। वाधात्रोंने तोड़ दिया क्या इसका श्रन्तिम एक सहारा ; ढुँढ़ रहा है क्या दुनियाक जानेको उस पार किनारा। कौन प्रेरणा लेने देती इसको चैन कहीं न घड़ी-भर ; भ्राजाभोंका दीप जलाये पन्यी चला म्राज किस पथपर ?

# श्री श्रमृतलाल, 'चंचल'

कवि श्रीर लेखकके रूपमें 'चंचल'जी समाजमें सुपरिचित हैं। विद्यार्थी श्रवस्थासे ही श्रापको साहित्यिक लगन है। जब श्राप ७-८ वर्ष पूर्व, हरदा कॉलेजमें पढ़ते थे, उसी समय श्रापने संस्कृतके सुप्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार'का हिन्दी-कवितामें श्रनुवाद किया था, जो प्रकाशित हो चुका है। श्रापको संस्कृत श्रीर हिन्दीका श्रच्छा ज्ञान है। उर्द् साहित्यसे भी रुचि है।

'चंचल'जीकी रचनाएँ अत्यन्त मधुर होती हैं। श्राप प्रकृति-दर्शनसे प्राप्त श्राह्लादकी श्रभिव्यंजना सरल श्रीर स्वाभाविक पदावित द्वारा करते हैं; किन्तु पायिवके वर्णनमें भी, श्रपायिव तत्त्वकी श्रीर संकेत करके चलते हैं। श्रापकी साहित्यिक प्रगतिके मूलमें दार्शनिक संस्कृतिकी छाप है।

#### ग्रमर पिपासः

कहाँ दौड़ रहा मृग - छीने अचेत, अरे, यहाँ नीरकी आणा नहीं; मरुभूमिकी हैं मृग-तृष्णिका ये, यहाँ खेल तूपाणका पासा नहीं।

> यहाँ लाखों शहीद हुए कवि 'चंचल', तूभी दिखा ये तमाशा नहीं; यहाँ जिन्दगी ही वुभ जाती है, किन्तु कभी बुभती है पिपासा नहीं।

कहाँ भूम रहा मदमत्त पतंग, ग्ररे, यह ग्राग तमाशा नहीं! वन जायेगा खाक ग्रभी, कवि 'चंचल', मोल लें व्यर्थ निराशा नहीं।

यह चाहकी प्यास है नित्य, सखे, मिटती कभी यह ग्रिभलापा नहीं; यह जिन्दगी ही वुभ जाती है, किन्तु कभी वुभती है पिपासा नहीं!

मत चाहकी राहमें ग्राहें भरो, इस चाहमें लुत्फ़ जरा-सा नहीं; इस चाहका जो भी शिकार वना, वह वना निज प्राणका प्यासा वहीं।

> यह चाह यहाँ दुखदाई, सखे, मिटती इसकी ग्रिभलापा नहीं; यह जिन्दग़ी ही बुभ जाती हैं, किन्तु, कभी बुभती है पिपासा नहीं!

## श्री खूबचन्द्र, 'पुष्कल'

श्रापकी श्रवस्था श्रभी २५ वर्षकी है। यह सीहीरा (सागर)के रहनेवाले हैं। काव्य-साहित्यसे वचपनसे ही श्रनुराग है। श्राप लिखते हैं—

"मुक्ते कविताकी स्वाभाविक लगन है, श्रीर यह श्रुव सत्य है कि कविताके विना में उन्मत्त बना रहता हूँ।"

'पुष्कल'जीने अनेक विषयोंपर अब तक जो कविताएँ लिखी हैं उनकी संख्या काफ़ी हैं। यह बहुत ही होनहार कवि हैं।

श्रपनी कवितामें श्राप वैयक्तिक सुल-दुलकी श्रनुभूतिका राग नहीं छोड़ते। वाह्य दृश्यों श्रीर पदार्थोंको केन्द्रमें रखकर यह श्रपने हृदयकी प्रतिक्रियाका प्रदर्शन करते हैं। भाषा, भाव श्रीर विषयोंका संकलन सरल होता है।

#### भग्न-सन्दिर

ग्रहा, पावनतम पृण्य-प्रदेश, धर्मके प्रामाणिक इतिहास ; प्रकृतिके ग्रञ्चलमें हो मौन, निरन्तर लिये हुए उल्लास। कलाकारोंके हे स्मृति-चिह्न, कलाग्रोंके संग्रह संस्थान ; ग्रही, पाया तुमने केवल, विश्वमें संवर्तितम सम्मान। किसी मन्दिरमें मानवदल, किया करते ग्रनुपम संगीत ; गूँजता रहता निर्जनमें, निकटवर्ती निर्भरका गीत। कलानिधि कहलानेके योग्य, विश्वमें सर्वोन्नत साकार ; दिवाकर, चन्द्र ग्रीर तारे, रहे निश्चित ग्रनिमेप निहार। शिखर रमणीक गगनचुम्बी, सर्व गुणसे हो तुम भरपूर; देखकर तुम्हें मानियोंका मान होता है चकनाचूर। कहीं तुम, निर्मित हो ऐसे, चहूँ दिश निर्जन सूनापन; तपस्वी निश्चय हो स्वयमेव, तपस्वी के हो जीवन धन। मूर्तियाँ विश्वेश्वरकी रम्य, वेदिका ऊपर निश्चल हैं; भाव अवलोकनसे होते परम पावन अति निर्मल हैं। किसी बीहड़ वनमें तुम मीन, वने भग्नावशेप, खंडहर; समय पाकर निर्दय दुष्टा जराने किया जीर्ण जर्जर।

धराशायी, ग्रो भग्नावशेप खंडहर, जीर्ण-शीर्ण मन्दिर, प्रशंसा करता जन समुदाय तुम्हारे चरणींपर गिर-गिर।

### कवि कैसे कविता करते हैं ?

कवि, कैसे कविता करते हैं ? मैं यही विचारा करता हूँ, ये कवितापर क्यों मरते हैं ?

जीवन - पथ इनको कंटकमय,
वाधात्रोंमें ध्रुव सत्य विजय,
इनियाका सुख-दुख लिखनेको,
लगता है इनको ग्रत्प समय।
कविकी उस तुच्छ तूलिकासे मधु-ग्रधर कैसे भरते हैं?

निर्जनके सूनेपनमें वयों चिन्तित रहता इनका जीवन ? प्रकृतिके प्रतिक्षणका कैसे ये करते हैं मञ्जुल चित्रण ?

निर्वल निज तनसे फिर कैसे ये कविता-सरिता तरते हैं ?

मृतप्रायोंमें जीवन लाना नवयुवकोंको पथ वतलाना, दीनोंकी करुण कराहोंको दुनियाने कवितासे जाना।

धन, वैभव, तन, वल क्षणिक, किन्तु ये कवितामें क्या भरते हैं ?

में चिन्तित-सा रहता निशदिन यह कविता क्या, कैसी होती? छोटा-सा छन्द वनानेको मम भावोंकी वीणा रोती।

कविता करना कव आयेगा, हम यही विचारा करते हैं!

### जीवन-दीपक

ं जीवन-दीपक जलता प्रतिपल।
प्राण तेल है, दीप देह है,
दोनोंका ग्रनुपम सनेह है,
ग्रज्ञानान्य स्वरूप गेह है,

उसमें ज्योति जलाता निर्मलं।

सव विधि भाव प्रभाका उद्भव, हो विलीन, क्षण-क्षणमें ग्रभिनव, कैसा जीवनका यह उत्सव,

नवल दीप जव जलता भिलमिल !

ग्राशाग्रोंकी ज्योति निकलती, घोर निशाका धुग्राँ उगलती, मानवकी यह भीषण गलती,

प्रणयी वन क्यों होता पागल।

म्राता जभी कालका भोंका, प्राण-तेल तव देता धोखा, रुकता नहीं किसीका रोका,

जलते-जलते वुभता तत्पल।

### श्री पन्नालाल, 'वसन्त'

श्राप समाजके उद्भट विद्वानों श्रीर साहित्य-सेवियोंमें हैं— साहित्याचार्य, न्यायतीर्थ श्रीर शास्त्री। श्रापका जन्म सन् १६११ में पारगुंवा (सागर)में हुश्रा।

श्रापने संस्कृतके श्रनेक धार्मिक ग्रन्थोंकी टीकाएँ लिखी हैं श्रीर संस्कृत गद्य श्रीर पद्यमें मौलिक रचनाएँ की हैं।

'वसन्त'जी रात-दिन साहित्य-सेवामें निरत हैं। विचार आपके वहुत उदार और राष्ट्रवादी हैं। श्रनेक विषयोंपर श्राप सफलतासे लेखनी उठाते हैं, किन्तु श्रापकी प्रायः कविताएँ या तो प्रकृतिको लक्ष्य करके लिखी जाती हैं या वह राष्ट्रवादी होती हैं।

### जागो, जागो हे युगप्रधान!

जागो-जागो हे युगप्रधान !
है शक्ति निहित सारी तुममें, तुमही हो जगके नर महान ।
क्षितिपर हरियाली छाई है, पर सूख रहे मानव ग्रानन ,
सरिताएँ वनमें उमड़ रहीं, पर खाली हैं मानस कानन ,
घनघटा व्योममें उमड़ रहीं, पर भूपर है ज्वाला वितान ,

जागो, जागो हे युगप्रधान!

नभसे होती है वम्ब-वृष्टि, क्षितिपर सरिताएँ लहरातीं, जठरोंमें नरकी ज्वालाएँ, हैं बढ़ी भूखकी हहरातीं, हैं सुलभ नहीं दाना उनको, श्रांखोंमें छाया तम महान,

जागो, जागो हे युगप्रधान!

कितने ही भाई विलख रहे, कितनी ही वहनें रोती हैं, कितनी माताएँ प्रतिपल ग्रपने शिशुधनको खोती हैं, जग भूल गया कर्त्तव्य-कर्म, जिससे माताका सुख निधान,

जागो, जागो हे युगप्रधान!

है रणचण्डीका अतुल नृत्य, दिखलाता जगमें विकट खेल, है वन्धु-वन्धुमें प्रेम नहीं, है नहीं किसीके निकट मेल, कंकाल मात्र अवशेष रहा, सब दूर हुआ वल, नीख्य, दान,

जागो, जागो हे युगप्रधान!

यह काल दैत्य ज्वालाभितप्त, करता ग्राता है ध्वंस ग्राज, 'यह प्रलय केन्द्र उत्तप्त हुग्रा, है सजा रहा संहार साज, वन उठो वीर ! हे सजल मेघ, कर दो जगका ज्वालावसान,

जागी, जागी हे युगप्रधान!

जगतीमें छाया निविड्क्लान्त, पथ भूल रहे नर सुगम कान्त, दिखता है मानव हृदय क्लान्त, सागर लहराता है ग्रशान्त, लेकर प्रकाशकी एक किरण, करने जगमें ग्रालोक दान, जागो, जागो हे युगप्रधान!

हैं पुरुष ग्राप पुरुषार्थ करें, वर ग्रोज विश्वमें प्राप्त करें, हैं तरुण, तपी तरुणाईसे, नभमें महान् ग्रालोक घरें, भरकर उरमें सन्देश दिव्य, फैलाने जगमें श्रतुल ज्ञान, जागो, जागो हे युगप्रधान!

### त्रिपुरीकी फाँकी

त्रिप्रीके सुन्दर प्राङ्गणमें रेवाका कलरव देखा ; यिन्ध्याचलके विजन विपिनमें शान्ति-कान्तिका युग देखा । खण्ड-खण्डमें कण-कणमें यग, वीरोंका छाया देखा ; नीले नभमें पूर्व जनोंका, सिंहनाद गुञ्जित देखा। विजलीकी भिलमिल श्राभामें, वृक्षोंको हँसते देखा ; वीरोंके वर अद्रहाससे, गिरि गह्वर मुखरित देखा। गिरि-मालाकी मध्य-वीथिसे लोगोंको त्राते देखा; ग्रपने मुकुलित हृदय-क्षेत्रमें भव्य-भाव भरते देखा। हस्तकलाका सुन्दर चित्रण, भारत-वीरोंको देखा; महिलाग्रींके सुन्दर मनमें सेवा-व्रत जागृत देखा। तरुणाईकी ललित लालिमासे नभको रञ्जित देखा; प्रवल ग्रोजसे रज कण-कणको उद्भासित होते देखा। वावन गजसे युक्त गुभ्र रयका उत्सव भरते देखा; लाखों जनताकी जयध्वनिसे गिर मण्डल गुञ्जित देखा। नीले नभमें 'राप्ट्-पताका'को लहराते भी देखा; 'भंडा ऊँचा रहे हमारा'का गाना गाते देखा। रजनीके नीरव निकेतमें कवियोंका संगम देखा; कोमल कान्त मधुर कविताग्रोंसे नभको पूरित देखा।

क्छ नवचेतन प्रतिनिधियोंको वीरभाव भरते देखा ; 'जयप्रकाश' श्री वीर 'जवाहर'को गर्जन करते देखा। सोशलिस्ट लोगोंके दिलको तत्क्षणमें गिरते देखा: गान्धी-वादी नेताओंको विजयलाभ करते देखा। कभी जवाहरकी चुटकीयोंसे सवको हँसते देखा ; कभी उन्हींके प्रवल नादसे खून खीलते भी देखा। 'मौलाना'को सजग भावसे जन जागृत करते देखा; कुछ अभ्यागत मिश्र-वासियोंको हर्पित होते देखा। श्री 'सरोजिनी'के कुजनसे सभा भवन विस्मित देखा; 'स्वागत नायक'के भाषणसे मन गद्गद होते देखा। क्या देखा क्या ग्राज वताऊँ, मैंने सब कुछ ही देखा ; पर गान्धी विन ग्रनुत्साहकी रेखाको विस्तृत देखा।

# श्री वीरेन्द्रकुमार, एम० ए०

हिन्दी साहित्यमें श्री वीरेन्द्रकुमार, एम० ए०ने प्रतिभावान् कवि श्रीर कलावान् कहानी-लेखकके रूपमें पदापंण किया है। श्रापका पहला कहानी-संग्रह 'श्रात्म-परिचय'के नामसे प्रकाशित हुश्रा है जिसका हिन्दी-जगत्में समुचित श्रादर हुश्रा है।

श्रापकी कवितामें कोमल भावना, ऊँची कल्पना श्रीर उपादेय भावुकताका दर्शन होता है। श्रापकी भाषा प्रांजल श्रीर कर्ण-मधुर होती है।

यहाँ उनकी 'वीर-वन्दना' शीर्षक मुन्दर ग्रीर सजीव कविताके साय-साय ग्रन्य कविताएँ भी दी जा रही हैं।

#### वीर-वंदना

लेकर अनंग-मोहन यौवन, अधरोंपर वंकिम घनु ताने ; मनिसजकी पुष्प-धनुष-डोरी, तुम तोड़ चले, ओ मस्ताने । नन्दन-काननमें अष्सिरियाँ वन कमल विछीं तेरे पथमें ; पद-रजकी उनको दे पराग, तू जीट चढ़ा पावक रथमें । वह तीस वर्षका अरुण तरुण, रितकी शैय्या भी थी प्यासी ; त्रैलोक्य-काम्य रमणीके परिणयको निकले तुम संन्यासी ।

वाला-जोवन, भोली सूरत, भौहोंमें शत्-सन्धान लिये; चितवनमें देश-कालपर शासन करनेका ग्रभिमान लिये। ग्रघरोंपर वीतराग ममताकी ग्रनासकत मुस्कान लिये; उन ग्रवहेलित-सी ग्रलकोंमें शाश्वत यौवनका मान लिये। चिर मोह-रात्रि भवकी ग्रभेद्य, भेदन करने चल पड़े वीर; भीषण जड़-चेतन युद्धोंमें तुम जूभ चले जेता सुधीर।

हिंसक पशु-संकुल वीहड़ वन, दुर्गम गँभीर गिरि-पाटीमें ; तुम निर्भय विचरे हिंसा, भय, साक्षात् मृत्युकी घाटीमें । निर्वसन, दिगम्बर, प्रकृत, नग्न, तुम विकृति विजेता क्षात्र-जात ; पृथ्वी ससागरा लिपटी थी तव चरणोंपर होने सनाथ । भाड़ी-भंखाड़, वनस्पतियाँ, वल्लरियाँ भरती परिरम्भण ; विषयर विभोर हो लिपट रहे नंगी जाँघोंपर दे चुम्बन ।

> नाना विधि जीव-जन्तु कीड़े, चींटी, दीमक सव निर्भयतम ; पृथ्वी, जल, श्रम्बर, तेज, वायु, सव त्रस थावर जड़ श्री' जंगम । तेरी समाधिकी समताके उस वीतराग ग्रालिङ्गनमें ; सव मिलकर एकाकार हुए, निर्वन्यन, तेरे वन्यनमें । कैवल्य ज्योति, ग्रादित्य-पुरुप, ग्रो तपो-हिमाचल शुभ्र धवल ; तेरे चरणोंसे वह निकली समताकी गंगा ऋजु निश्दल ।

इसं निखिल सृष्टिके ग्रणु-ग्रणुके संघर्ष, श्विषमता ग्री विरोध ; कल्याण-सरितमें डूव चले, हो गया, वैर ग्रामूल शोध। तेरे पद-नखके निर्भर-तट, सव सिंह, मेमने, मृगशावक ; पीते थे पानी एक साथ, तेरी छायामें ग्रो रक्षक। जिन-चक्रवर्ति, सातों-तत्त्वोंपर हुग्रा तुम्हारा नव-शासन ; तीनों कालों, तीनों लोकोंपर विद्या तुम्हारा सिंहासन।

# श्री रविचन्द्र 'शशि'

श्री रिवचन्द्र 'शिश'की रचनाश्रोंने कुछ वर्ष पूर्वसे ही समाजके साहित्य-प्रेमियोंका ध्यान श्राकिषत किया है। श्रापकी श्रायु श्रभी वाईस-तेईस वर्षकी है, पर श्रापने समाजके नवयुदक कियोंमें श्रपना विशेष स्थान वना लिया है। श्रापके जीवनके वातावरणमें ही किवताका समावेश है, क्योंकि श्राप समाजके प्रसिद्ध किव श्री 'वत्सल'जीके दामाद है श्रीर श्रापकी पत्नी श्री प्रेमलता देवी 'कीमुदी' भावुक किवियत्री हैं।

श्री रिवचन्द्रजीकी कविताएँ कल्पना-प्रयान होती हैं। छायावादी शैली श्रापको प्रिय मालूम होती है श्रीर श्रापकी राष्ट्रवादी कविताएँ श्रोजपूर्ण होती हैं।

### भारत माँचे

याद याती श्राज भी हैं यश-भरी तेरी कहानी; कीर्ति-गिरिपर मुस्कुराती जगविज्यिनी नवजवानी। श्री कभी इस विश्वकी तू कोहनूर, सुवर्ण-चिड़िया; गर्व भाल उठा रही थी, 'सभ्यताकी वृद्ध रानी'। वीरता वल श्रोजसे जिसकी वनी गाथा पुरानी; हैं युगोंसे वनी शाश्वत वीर मनुजोंकी कहानी। श्रमित तममें सन रही थी विश्वकी जव राह सारी; युगल पद-रेखा तुम्हारी थी घराके पथ पुरानी। चंचला कलकलस्वरा जिसमें तरंगिनि डोलती थी; गर्वकी द्रुत मेघ-माला सरस मघुरस घोलती थी। वीर गृण-गाथा सुनाकर श्राज राजस्थान रोता; विजयलक्ष्मी सदा जिसका स्वर्ण-श्रानन खोलती. थी।

श्राज उसके मृदुल पदमें वेड़ियाँ हैं भनभनातीं; किस विरह किस वेदनाका श्राह, श्रव वे गीत गातीं। वक्षमें हैं घाव भारी, हथकड़ी करमें पड़ी हैं; हा, गुलामी विपम-हाला श्राज जिसका जी जलाती।

विश्वका म्रादर्शवादी, म्राज जग पद चूमता है; जीर्ण शीर्ण, ऽवशेष टुकड़ेपर मदी हो भूमता है। दूसरोंके तालपर हा, गान गाता नाचता है; हत-वदन वह, म्राज पीड़ा-सदनमें हा घूमता है।

श्रांज जगके मुस्कुरानेमें छिपा है हास तेरा; चेदनाके रक्तदीपोंसे सजा श्राकाश तेरा। घराको, तमपुंजको, यश-चिन्द्रका तूने दिखाई; एक श्रनुचर व्यंगसे श्रव, कर रहा परिहास तेरा।

श्राज तेरी शक्तियाँ पदमें पड़ी हैं, रो रहीं हैं; क्यों वृथा श्रनुतापका यह भार रो-रो ढो रहीं हैं। जनिन, तेरी मातृप्रेमी, हुई जो सन्तित दिवानी; वह विहँसकर जान वया सर्वस्वको भी खो रही है।

पद-दिलत वसुधा विताड़ित कहाँ वह, ग्रिभमान तेरा ; खर्व कैसे हो गया, स्वातन्त्र्य-सीख्य-निशान तेरा। क्या न तू हैं सिंहनी हरि-सुत यहाँ क्या फिर न होंगे ; क्या न होगा विश्वमें फिरसे, जननि, जयगान तेरा?

# श्री 'रलेन्दु', फरिहा

'रत्नेन्दु'जी, फरिहा, जिला मैनपुरीके रहनेवाले हैं। यह कवितामें स्वाभाविक रुचि रखनेवाले नवयुवक किव हैं। श्राप लगभग ४०-५० किवताएँ लिख चुके हैं, जिनमें कई तो बहुत लम्बी-लम्बी हैं। दोहे, किवत्तसे लेकर छायावादी श्रीर हालावादी श्रादि सभी कैलियोंका प्रयोग करके श्रापने श्रपनी रचनाश्रोंकी दौली निर्धारित करनेके लिए परीक्षण किया है।

श्रापकी कविताश्रोंमें श्रनेक भावोंका सम्मिश्रण होता है इसलिए श्राशय कहीं-कहीं दुरूह हो जाता है। किन्तु इनकी शब्दयोजना बहुत सुन्दर होती है। कल्पनाकी उड़ान भी ख़ूव लेते हैं।

#### प्रकृति-गीत

मेरे ग्रंगोंमें पहनाती मां क्यों तू इतने गहने, उपा तुल्य फूटी पड़ती छवि स्वतः वाल चन्द्राननमें।

> कर्ण-विवर-भेदक वाद्योंकी अच्छी लगती गूँज नहीं, मधु निशीयका मर्मर भाता जैसा निर्जन काननमें।

माँ, तेरा तो घटी यन्त्र यह घंटों रुक-रुक जाता है, रिव-शिश पल भर कभी न भूले निश-दिनके संचालनमें।

माँ, तेरे इस नृप प्रवन्यमें श्रिमिक कृपक भी भूखे हैं, कण-कण तक मुसकाता रहता शुक्लाके शिश-शासनमें।

श्राँखोंमें लज्जाञ्जन भर दे यौवन - वेग निहार सक्रूँ, वालामृत मद हीन पिला तू माँ, मेरे शिशु-पालनमें,

> माँ, किस नारीने ग्राजीवन व निज कर्तव्य निभाया है, उषा पुजारिन कभी न चूकी निज रविके ग्राह्वाननमें।

माँ, वह पचरंगा दृक्ल ग्रव वनवा नहीं नवीन मुफ्ते, दोष छिपा न सक्रूँ फेनोज्ज्वल वसन कक्ष्मा धारण मैं।

> किस मानवका कितना कोईं जीव न मरनेका साथी, मुदित दिवस-भर नलिनी रहती चन्द्रोदयके साघनमें।

नर यात्री-पोतोंसे जलकी क्या ग्रथाह छिव देख सकें, नक चक्र जैसा पाते सुख सागरके ग्रवगाहन में।

शिज्ञु तो मात गोदको देते मल-पुरीष क्षेपणसे भर , तिक्त स्वादसे सवको रुचती माँ, ग्राँवी वालापनमें । गन्ध प्रकृतिके लिए नियत हो जिनकी, ऐसे ज्योतिमंय, सुमनोंके सुरतरु ग्रनन्त, माँ उपजा इस उर ग्रांगनमें।

#### मनन

मीन रजनीकी गहन निस्तव्यताको चीर, स्वर भहाँगा विश्व-भरका खींच श्रेष्ठ रामीर। यग यगोंकी चेतना सोई, उठी हैं जाग, उगल दूंगा 'कवि हृदयसे काव्यकी-सी ग्राग'। विविध रूपोका मुसाफ़िर, सिन्धुका हूँ नीर, जगत् संसृति चित्रपटकी एक क्षुद्र लकीर। चाँदनी गशिसे कहे क्या वास निज इतिहास, गगनसे क्या कुछ छिपा है तड़ित चपल-विलास। विश्वका कण-कण परस्पर कर रहा ग्रालाप, मुभी अपनेमें मिलानेके लिए चुपचाप। खुद समभ लुंगा वताता पूँछनेपर कौन, नित्य दे आती उपा रविको निमन्त्रण मौन। वीर जीहर-त्रत करूँगा सहन कर हर व्याधि, लगी ध्रुव ध्रुव तक रहेगी यह अनन्त समाधि। साधनामें लीन था मैं नेत्रसे एक निकला, किया जिसने रूपका विन्यास।

## श्री अच्यकुमार, गंगवाल

श्रापने श्रपना पद्यात्मेक परिचय इस प्रकार प्रेषित किया है—

"परिचय मेरा है क्या, जो दूं लेकिन तेरा है श्रादेज ,
इसीलिए कुछ लिख दूं, माता, श्रजयमेरु है मेरा देश ,
ग्राम सिराना है छोटा-सा, उसमें है मेरा लघु धाम ,
नेभिचन्द्रजीका में सुत हूँ, 'श्रक्षय' है मेरा लघु नाम ,
मारवाड़में रहता हूँ श्रव है कालू श्रानन्दपुर ग्राम ,
यहाँ किया करता हुँ मातः श्रध्यापन जैसा कुछ काम ।
हिमसे भी हैं श्रतिशय शीतल, 'ज्वालाप्रसाद' मेरे मित्र ,
मार्गप्रदर्शक हैं मेरे वे,श्रो' उनका श्रति विमल चरित्र ।
वस इतना तो ही होता है, कविताकारोंका इतिहास ,
सुख-दुखकी वातें लिखना तो होगा यहाँ सिर्फ़ उपहास ।"

गंगवालजीकी कविताएँ जैन-पत्रोंमें प्रायः छपती रहती हैं। श्राधुनिक शैलीकी संवेदनाशील श्रीर क्रान्तिके भावोंको जगानेवाली कविताएँ श्राप सुन्दर लिखते हैं।

### रे मन!

रे मन, मन ही मनमें रम रे। विकसित होकर प्राण गर्वाता उपवनका उद्यम रे। रेमन०

है दैवी वरदान रूप सीन्दर्य अनूठा मिलना, किन्तु सदापीड़ित देखी निर्धनकी सुन्दर ललना, नोंच-नोंच पीड़ित करते हैं कामी, घनिक, अवन रे। रेमन० कितना सुन्दर, कितना चंचल, काननका वह मृग रे, पर उसमें क्या तत्त्व देखता, दुष्ट व्याधका दृग रे, वही रूप लेकर रहता हैं उस ग्रवोधका दम रे। रेमन०

वैभवका वैभव दिखता है सुन्दर, सुन्दरतर रे, श्रद्भुत महल, श्रनूपम उपवन, गज, रथ, जर, जेवर रे, रे चोर लुटेरोंसे पिटवाता वह श्रिय श्रप्रिय सम रे। रे मन०

ग्रपनापन ग्रपनी स्वतन्त्रता ग्रपनेमें ही लख रे, इस दम्भी मायाकी जगकी तुभको नहीं परख रे, सहनकीलता नहीं यहाँ तूचलना सहम सहम रे। रेमन०

### उद्बोधन

उठ, उठ मेरे मनके किशोर !

उठ रहा ग्रमल, उठ रही ग्रमिल, उठ रहा गगन, उठ रहा सिलल,
पायिव कणकणने व्याप्त किया उठ-उठकर यह ब्रह्माण्ड श्रिखल,
उठ पंच तत्त्वके साथ-साथ क्या इनसे तू है मिन्न ग्रौर,
उठ उठ मेरे मनके किशोर !

उठ रहीं वेदनाएँ प्रति पल, उठ रहीं यातनाएँ प्रति पल, ग्राहें वन-वन चढ़ रहीं गगनमें, ग्राशाएँ जगकी जलजल, वेदना यातना ग्राशाग्रोंका तू भी उठकर पकड़ छोर, उठ, उठ मेरे मनके किशोर!

मानवता उठती जाती है, दानवता बढ़ती जाती है, इस पुण्य-भूमिकी नवतासे श्रिभिनवता उठती जाती है, इनको सँभालनेको ही उठ, कुछ लगा जोर, कुछ लगा जोर, उठ, उठ मेरे मनके किशोर!

### हलचल

पतन भी उत्थान भी है। है जहाँ निशिका ग्रँथेरा, है वही होता सबेरा; रिव निशाकरका गगनमें उदय भी अवसान भी है।

पतन भी उत्यान भी है।

सुमन खिलते हैं मुदित हो, म्लान भी होते दृखित हो ; विश्वकी इस वाटिकामे, म्लान भी मुस्कान भी है।

पतन भी उत्थान भी है।

इन दृगोंमें जल छलकता, श्रीर उनमें मद भलकता ; हृदय वारिधिमें जहाँ भाटा वहाँ तूफ़ान भी है।

पतन भी उत्यान भी है।

है कहीं वीरान जंगल, श्री' कही उद्घोप दंगल, इस घरातलपर कही कलरव, कही सुनसान भी है।

पतन भी उत्यान भी है।

है कहींपर मूक पीड़ा, श्री' कहीं उद्दाम कीड़ा; विश्वके वैचित्र्यमें प्रासाद श्रीर श्मशान भी है।

पतन भी उत्यान भी है।

है कही साम्राज्य लिप्सा, ग्री'कही भीषण वुभुक्षा ; विश्व मन्दिरमें कही पट्रस, कही विषपान भी है।

पतन भी उत्यान भी है।

1

## श्री चम्पालाल सिंघई, 'पुरन्दर'

श्रापकी जन्म-तिथि ५ फ़रवरी सन् १६१६ है। श्रापने माधव कॉलेज उज्जैनमें एफ़० ए० तक शिक्षा पाई है श्रीर उसके उपरान्त श्रपने व्यापार-कार्यको सँभाल लिया है।

श्राप सन् १६३५से कविताएँ श्रीर कहानियाँ लिख रहे हैं, जो समय-समयपर जैन-पत्रों तथा 'माधुरी' 'नदारी', श्रीर 'जयाजी प्रताप' श्रादि साहित्यिक पत्रोंमें प्रकाशित होती रही हैं। श्रापने वाल-साहित्यकी भी सृष्टि की है। 'भुनभुना' नामक वालकोंके पत्रमें श्राप 'सरयू-सहोदर' के नामसे लेख श्रीर कहानियाँ देते हैं।

श्रापके छोटे भाई श्री गेंदालाल सिंघई सुन्दर गीतिकाव्य लिखते हैं । 'पुरन्दर'जीकी कविताएँ श्रोजमयी श्रोर प्रसाद गुणयुक्त होती हैं ।

### दीप-निर्वाश

(कन्याके स्वर्गवासपर)

पलमें हुआ दीप निर्वाण। जीवनका पूरा प्रकाश था, आशाओंका मधुर हास था, प्रेम-पयोनिधिका विलास था,

दो हृदयोंके स्नेह-मिलनका सुन्दर फल था वह ग्रनजान।

जब तक श्वासा तव तक आगा, कुटिल जगत्का यही तमागा, किया हुई निराशा, ज्योति मनोहर क्षीण हो गई, नष्ट हुए उरके अरमान।

जब तक नश्वर देह न छूटी,
तव तक ममता-रज्जु न टूटी,
हाय, कालने कैसी लूटी,

ग्रभी-ग्रभी सुख-सेज रही जो वह भी ग्रव वन गई मसान।

### चन्देरी

रहे चिरन्तन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा है।

उठा उच्च शिर-शृंग विध्य-गिरि नित रक्षा-रत होता, वेत्रवतीका परम पूत पय पाटाम्बुजको घोता, जिसका नाम-स्मरणमात्र मनसे कायरपन खोता, सदा काल अद्भुत साहसका रहा सलोना सोता।

भीर-वीर रणसिंह-त्रती कुल-लाजघरोंका प्यारा है। जिसने स्वाभिमानसे श्रपना ऊँचा शीश उठाया, उस शिशुपाल नृपाल-श्रेष्ठका सुयश महीमें छाया, जहाँ कन्दराश्रोंमें श्रनुपम मूर्तिसमूह रचाया, तपकर वहाँ महर्पिवरोंने ज्ञान ग्रनोखा पाया।

जिनके अनुगामी हैं समभे 'तृणवत् भूतल सारा है'।

कीर्तिपालकी कीर्ति कीर्तिगढ़, यहाँ अचल अभिमागी, वुन्देलोंके प्राणदानको जो अमरत्व-प्रदानी, राजपूत महिलाओंके जौहरकी अभिट निशानी, कण-कण कथित यहाँ राणा साँगाकी विजय-कहानी।

प्रण-पालन हित प्राणापंण-युत वही त्यागकी धारा है।

शिल्पकला-कौशलकी कोने-कोने फैली राका, वस्त्र-कलामें निपुण, मध्य-भारतका यह है हाका, रिक्त न होवे कभी रम्यता कोप विपुल सुपमाका, गूँज रहा है ग्राज सिन्धियाके प्रतापका साका।

ग्रात्मशक्ति-साहसके मदमें यश-सौरभ विस्तारा है।

# प्रगति-प्रवाह

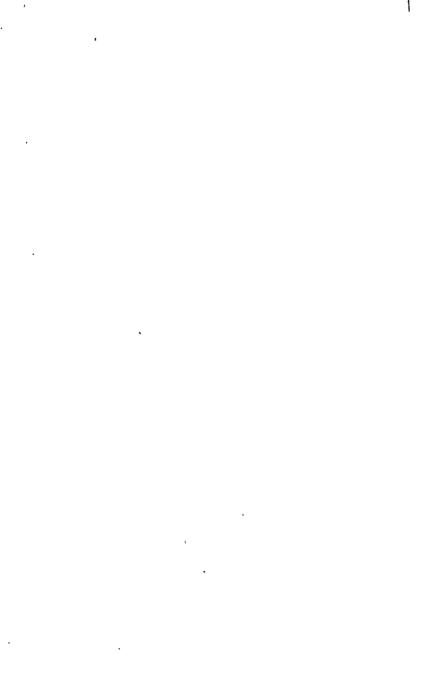

## श्री मुनि असृतचन्द्र, 'सुधा'

श्री श्रमृतचन्द्र 'सुघा'का जन्म सन् १६२२में श्रागरेमें हुन्ना । श्रापके पिता पं० युगलिकशोरजी श्रपने यहाँके प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । सन् १६३ में इन्होंने स्थानकवासी सम्प्रदायकी मुनि-दीक्षा ले ली । श्रापने लगभग सात कविता-पुस्तकें रची हैं, जो प्रकाशित हो चुकी हैं।

इनकी कवितास्रोंका विषय प्रायः धार्मिक, सामाजिक स्रीर सांस्कृतिक होता है। कविताकी शैली स्राधुनिक ढंगकी है। भाषा स्रीर भाव सरल होते हैं।

### अन्तर

मानस मानसमें अन्तर है।

ग्रड़ी खड़ी है आज हमारे

सम्मुख कैसी जटिल समस्या;

सुलभ न सकती, अरे, कहो, क्या

विफल हुई सम्पूर्ण तपस्या?

सुप्त पड़ी है वही भूमिका जिसपर उन्नति पथ निर्भर है।

र्गावत था जो देग कभी
प्रपने गौरवके गानोंसे;
प्राज शूत्य होता जाता वह
नितके नव-ग्रपमानोसे।
नाम हमारा कभी ग्रपर था, काम हमारा ग्राज ग्रपर है।

रह करके परतन्त्र हमारा वया कुछ जीनेमें हैं जीना ; वीरोंका वह खून, ग्ररे, क्या निकल गया वन पतित पसीना ?

कहो ग्राज ग्रस्तित्व हमारा वयोंकर तुला लचरतापर है।

### बढ़े जा

वढे जा, श्ररे पथिक, मत बोल !

जंब तक तेरे विस्तृत पथकी श्रन्तिम संध्या निकट न श्रा ले।

देख, कहीं श्रव तूमत सोना, व्यर्थ समय यों ही मत खोना;
कभी न भूल प्रमादी होना, निरुत्साहका बोभ न ढोना।

भयको कर भयभीत हृदयसे, निर्भयताको ध्येय बना ले।

चाहे लाखों संकट श्रायें, भीपणताएँ श्रान सतायें;
पर तेरे पगकी सीमाएँ पथसे विचलित हो ना जायें।

श्रपनी धुनमें गाये जा तू, श्रपने पथके गीत निराले।
श्रप्र गमन हो प्रतिदिन तेरा, कह देमें जगका, जग मेरा;
कभी मार्गमें हो न श्रुंधेरा, जब तू जागे तभी सबेरा।

पराधीनताक मुखमें तूजड़ देशाजादीके ताले।
थक मत, श्रागेको बढ़ता जा, जन्नतिके गिरिपर चढ़ता जा;
पान्य, परीक्षामें कढ़ता जा, निजमें निजताको पढ़ता जा।

होकर प्रेम-प्रणयमें पागल पीले भर-भर रसके प्याले;
जब तक तेरे विस्तृत पथकी श्रन्तिम संध्या निकट न श्रा ले।

### जीवन

ţ

प्रेममय जीवन वर्नुं मैं।

साघना मेरी ग्रभय हो, सत्यसे मुरभित हृदय हो; सफल तरु-सी वर विनय हो, सुखद मेरा प्रति समय हो।

स्वच्छता-धन धन वर्नू मैं।

हो मिली मुभको सफलता, श्रीर श्रचला-सी श्रचलता; नाश हो सारी विफलता, मैं निभा पाऊँ सरलता।

सरसता-उपवन वर्नू में।

दृग् सदयताके सदन हों , मधुर मधुसे भी वचन हों ; मित्र मेरे सुजन जन हों , लख मुभे सव मुदित मन हों ।

ग्राप ग्रपनापन वर्नू मैं।

पाउँ सत्कृतमें सुगमता, त्याग दूँ सम्पूर्ण ममता; भस्म कर डालूँ विषमता, धार लूँ निज ग्रात्म-दमता।

निर्घनोंका धन वन् मैं।

मानसिक संध्या विमल हो , भावना मेरी धवल हो ; धर्ममय पल हो, विपल हो , शील भी शुभ हो, सवल हो ।

सीख्यका साधन वन में।

## श्री घासीराम, 'चन्द्र'

श्री घासीराम 'चन्द्र', नई सराय, लगभग १०-१२ वर्षसे कविताएँ लिख रहे हैं। प्रारम्भमें श्रापने किव-सम्मेलनोंके लिए समस्या पूर्ति करके किवता रचनेका श्रभ्यास किया। श्रव श्राप स्वतन्त्र विषयोंपर रचनाएँ करते हैं। श्राप भावोंकी सुकुमारताकी श्रपेक्षा विषयकी उपयोगिताकी श्रोर श्रधिक श्राकित होते हैं।

### पूलसे

चार दिनकी चाँदनीमें, फूल, क्योंकर फूलता है ? वैठकर सुखके हिंडोले, हाय, निश्च-दिन भूलता है ! ग्रायगा जब मलय पावन, ले उड़ेगा सुख सुवासित ; हाथ मल रह जायँगे माली, वनेगा शून्य उपवन।

फिर वता इस क्षणिक जीवनमें, ग्ररे, वयों भूलता है ?

कर रहा शृंगार नव-नव नित्य-नित्य सजा-सजाकर ; गा रहा ग्रानन्द घुरपद प्रेम-बीन वजा-वजाकर । कालकी इसमें सदा रहती श्ररे प्रतिकृलता है !

आज तू सुकुमारतामें मग्न है निश-दिन निरन्तर; एक क्षण-भरमें, अरे, हो जायगा ग्रति दीर्घ अन्तर।

है यही जग-रीति क्षण-क्षण सूक्ष्म ग्री' स्थूलता है।

त्राज जो हर्षा रही पाकर तुभे मुंकुमार डाली ; कल वही हो जायगी सीभाग्यसे वस हाय खाली।

देखकर लाली जगत्की काल निगनिन भूलता है।

ग्राज जो तेरे लिये सर्वस्व करते हैं निछावर ; कल वही पद धूलमें तेरे लिये फेंके निरन्तर।

स्वार्थ-मय लीला जगत्की, मूर्ख, क्योंकर हूलता है।

विश्वका नाटक क्षणिक है, पलटते हैं पट निरन्तर ; ग्राज जो है कल उसीमें ही रहा सुविज्ञाल ग्रन्तर।

है श्रभी श्रज्ञात इसमें 'चन्द्र' क्या निर्मूलता है; चार दिनकी चाँदनीमें फूल क्योंकर फूलता है?

## पं० राजकुमार, 'साहित्याचार्घ्य'

निहान् हैं। श्राप संस्कृत साहित्यके तो श्राचार्य हैं ही, हिन्दीके भी सुलेखक श्रीर कुशल कि हैं। श्राप संस्कृत साहित्यके तो श्राचार्य हैं ही, हिन्दीके भी सुलेखक श्रीर कुशल कि हैं। श्रापने 'पार्श्वाभ्युदय' नामक संस्कृत काव्यका हिन्दी-किवतामें सुन्दर श्रनुवाद किया है। ये खंड-काव्य तथा श्रनुकान्त किवता लिखनेमें विशेष रूपसे सफल हुए हैं।

### ग्राह्वान

जव जीवन-भाग्याकाश घिरा था क्टिल कलुप-घन-मालासे। धू-धू कर जले जा रहे थे नर-पशु जलती ऋतु-ज्वालासे॥ भू माँका था फट रहा वक्ष, श्राकाश सजल-नयनाञ्चित था। वह स्नेह, विश्व-वन्युत्व-भाव जीवनमें कहीं न किञ्चित् था॥ तव घीर वीर, तुमने ग्राकर समताका पाठ पढ़ाया था। वसुघापर सुधा-कलित करुणा-का सुन्दर स्रोत वहाया था।। पर वीर, तुम्हारा कर्म-मार्ग हो चुका ग्राज विस्मृत विलीन। कर रहे आजसे फिर मानव-मंजुल मानवताको मलीन।। जल रहे निखिल पुरजन-परिजन विध्वंस - पिण्ड - ज्वालाग्रोंमें 🖞 🦂 है चीख रही सारी जनता उन कोटि-कोटि मालाग्रोंमें।। 🔭 लुट गया श्राज माताग्रोंका सीभाग्य, हुई सूनी गोदी। मानवने फिर संहार-हेतु वह एक नई खाई खोदी॥ नर कहीं तरसते दानेको शिशु कहीं विलखते मात-हीन। भोंके जाते हैं कहीं वही स्फोटक - ज्वालाओंमें, क्लीन ॥ हे वीर, विषमता यह कैसी कैसा यह ग्रत्याचार-जाल। क्यों हुआ अचानक ही कैसा भीषण यह कुटिल कराल काल।। यात्रो, फिर यात्रो, महावीर, यह विषम परिस्थिति सुलभाग्रो। सत्पथसे भूली जनताको मञ्जलमय पथ दिखला जाग्रो॥

## श्री ताराचन्द, 'मकरन्द'

'मकरन्द'जीकी कविता प्रायः जैन-पत्रोंमें छपती रहती है। इनकी कविताएँ शैलीमें छायावादी ढंगकी होती हैं। जहाँ कवितास्रोंका श्रभ्यन्तर कुछ श्रस्पट्ट हो जाता है, वहाँ छायावादी शैली कवि श्रीर पाठक दोनोंके लिए वाधक हो उठती है। श्राशा है प्रगतिकी सीढ़ियोंपर दृढ़तासे पग रखते हुए 'मकरन्द' श्रभी श्रागे श्रीर वढ़ेंगे—ठीक दिशामें।

### जीवन-चड़ियाँ

श्री जाग, जाग सोनेवाले हो गया देख स्वर्णिम प्रभात, जीवन-घड़ियाँ क्यों सोनेमें यों विता रहा जव गई रात?

> सोते वदहोश तुम्हें मानव हैं वीत चुकी ग्रगणित सदियाँ, क्यों ग्रलसाये तुम पड़े हुए खो रहे ग्राप ग्रपनी निधियाँ?

मानस-तटपर यद्यपि तेरे त्राते हैं किरणोंके वितान, फिर भी तू सोता ही रहता त्रालसकी चद्दर तान-तान! जीवनके क्षण-क्षण बीत रहे मोतीकी टूट रहीं लड़ियाँ, इन इने-गिने दो दिनमें ही बीती जातीं जीवन-घड़ियाँ।

> फिर हाथ भला क्या यावेगा सचमुच यदि हालत यही रही, मीका पा करके ही घो लो वहती गंगाकी घार यही।

### ग्रोस

रजनीके प्रियतम वनकर, ले प्रणय वेदना सपना ;

ग्राये निशीथके ग्रंचल, ग्रस्तित्व मिटाने ग्रपना ।

ऊपाकी ग्रक्णा नभसे स्वागत करनेको तेरा ;

प्रतिविम्वित हो प्रतिक्षणमें, तेरा श्रृंगार सुनहरा ।

ग्रथवा स्वर-परियोंके ये, मालाके मोती क्षितिपर ;

किसके उरमें परिवेदन, उनकी निर्ममतम कृतिपर ।

किस हृदयहारके ग्रनुपम, उज्ज्वल ये विखरे मोती ;

श्रृंगार सुरिभमें परिणत, तुमने छोड़ा है रोती ?

स्वप्नोंकी ग्रर्घ-निशामें शीतल समीर भक्मोरे ;

निस्तब्ध प्रकृतिके ग्राँसू पुलिकत उरके किलकोरे ।

देदीप्यमान रिव ग्राकर, वसुधापर नवल प्रभाएं ;

तेरे मृदुतग तव तनसे कई एक निकलती ग्राहें ।

क्षणभंगुर है जग-मानव, जल-कणकी करण कहानी ;

वैराग्य हृदयमें तेरे, नयनोंमें होगा पानी ।

### पुनर्मिलन

मेरी जीवन कुटियामें तुम एक वार फिर ग्राना। जीवन - वसन्तमें जव छाई हो ग्ररुणाई, कोकिलके पुलकित स्वरने हो प्रेम रागिनी गाई; जीवनके पुर्नीमलनमें मैंने तुभको पहचाना। में मृदुल मालिनी भोली तू मन्त्र-मुग्य-सा योगी, वियोगमें मेरी ग्रन्तर्ज्वाला क्या होगी; स्वर क्षीण हुई वीणाकी तन्त्रीके तार जगाना। मेरे जीवन - उपवनमें जव सुरभित सुमन खिले हों, चिर-चिर ग्रनन्तके पथमें कलियोंसे मबुप मिले हों ; लहरोंके फेनिल पथमें वस एक वार मुस्काना।' हों चन्द्र देव, प्रिय रजनी ये भिलमिल नभके तारे, में शुन्य वासिनी जगकी ये ही हैं एक सहारे; सहसा विलीन हो निशिमें फिर भूल मुक्ते मत जाना । मेरी जीवन कुटियामें तुम एक वार फिर म्राना ॥

## श्री सुमेरचन्द्र, 'कौशल'

श्री सुमेरचन्द्रजी वकील 'कोशल' सिवनीकी प्रसिद्ध फ़र्म हुक्मचन्द कोमलचन्दके मालिक हैं। श्रापने श्रभी तीन वर्ष पूर्व वकालत प्रारम्भ की है। श्रापकी श्रभिरुचि वाल्यकालसे ही साहित्य, दर्शन श्रीर संगीतकी श्रोर विशेष रूपसे हैं। श्राप लेख, कहानियाँ श्रीर कविता लिखा करते हैं जो जैन-श्रजैन पत्रोंमें सम्मानके साथ प्रकाशित होती हैं। श्राप एक प्रभावशाली वक्ता श्रीर उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। श्रापकी कवितामें दार्शनिक पुट रहती है, फिर भी वह सुवोध श्रीर सुन्दर होती हैं।

### जीवन पहें छी

इस छोटेसे जीवनमें, कितनी ग्राशाएँ वाँधी;
लघु-उरमें भावुकताकी ग्राने दी भीषण ग्राँधी।
ग्राशाका उड़नखटोला ऊँचा ही उड़ता जाता;
क्या मृगतृष्णामें पड़कर, यह जीवन सुखी कहाता?
दुख सुखकी ग्राँखिमचीनी है सब संसार वनाये;
ग्राशा तृष्णाके वश हो, जगतीमें पुरुष भ्रमाये।
जीवन है ग्रजब पहेली, क्या भेद समभमें ग्राये;
'कौशल' ज्यों इसको खोलो, त्यों-त्यों यह उलभी जाये।

### ग्रात्म-वेदन

निराशामें बैठे मन मार,

किया करते हो किसका ध्यान ;

बनाकर पागल जैसा बेप

किया क्यों सुन्दर तन ग्रति म्लान ?

श्ररे, तुम हो उत्कृष्ट विभूति,
प्रणय-तन्त्रीकी सुन्दर तान;
मृपा सुख-स्वप्नोंका छिव-घाम,
किया क्यों मायाका परिघान?

लिया क्या छीन तुम्हारा प्यार,

किसी निर्मम निर्देयने ग्राज ;

वनाया कातर किसने ग्राज

दूसरोंके हो क्यों मुँहताज ?

खोल निज अन्तरदृष्टि महान्,
त्याग दुनियाके कार्यकलाप;
खोजता फिरता है तू जिसे,
हृदयमें छिपा हुआ है 'आप'।

## श्री वालचन्द्र, 'विशारद'

श्री वालचन्द्रकी श्रायु श्रभी २० वर्षकी है। कविता रचनेमें इनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मालूम होता है जीवनके वियादने इन्हें निराशावादी वनाया है। ये श्रपने श्रापको 'नियतिके हाथकी गेंद' मानते हैं।

वालचन्द्रजी कविता केवल 'स्वान्तः सुखाय' रचते हैं, श्रीर इसमें वास्तविक श्रानन्द श्रनुभव करते हैं।

### चित्रकारसे

चित्रकार चित्रित कर दे। मेरा शिव श्री' सत्य चित्र, सुन्दर पटपर श्रंकित कर दे।

> नैराश्य-सिन्धु यह ग्रगम ग्रतल, जीवन-नौका हो रही विचल, लहरें घातक, ग्रतिशय हलचल, मन-माँभी भी मेरा चंचल,

मुख दुखकी विकट तरंगोंको तू उत्तालित दींगत कर दे।

मेरे जीवनमें प्रेम छिपा, ग्रनुराग छिपा, सन्ताप छिपा, पीड़ाग्रोंके उद्भार छिपे, हँसते-रोते उद्गार छिपे,

कुछ हक छिपी कुछ भूख छिपी, स्पष्ट ग्राज सन्मुख रख दे।

मेरे जीवनमें व्याज नहीं, मेरे - जीवनमें साज नहीं, मेरे मस्तकपर ताज नहीं, मुक्तपर ही श्रपना राज नहीं,

में सदा निराश्रित, नियति-शास्ता-शासित तू इसमें लिख दे।

सन्ताप-तप्त ये जलते क्षण, ग्राकान्त व्यथित पृथ्वीके कण, दावानल दग्ध वृहत्तर वन, संकुल-व्याकुल खग-पशु जन गण,

ः ऐसे कितने आदर्श ढूँढ़कर पृष्ठभूमि निर्मित कर दे।

### ७ ग्रगस्त

-यह दिन महान,

ł

स्मृतिपटपर ग्रंकित निशान, मानस पीड़ाका मूर्त ज्ञान, भंकृत करता हत्तित्र तान, शंकित कम्पित निश्वस्त प्राण,

हा आह गान।

श्रन्धी रजनीका श्रन्थगान, स्वर्गगाका शुभ दीप-दान, नैराश्य त्रस्तका श्रान्त मृान, अन्तरका श्राशा ज्योति ज्ञान,

संस्मृत स्वज्ञान।

वह दृश्य ग्राज भी कम्पमान, ग्राता समक्ष जीवित सप्राण, ग्रनजान ग्रात्तिसे भयाकान्त, शंकित हो उठते युगल कान,

वह ग्रश्र्दान।

वे नवयुगके नवयुवक-प्राण, वे सजग, गठिततन भ्री' सज्ञान, भंडा करमें ले स्वाभिमान, वढ़-वढ़ करते थे शीस-दान,

वह राष्ट्र-मान।

वह ऋन्दन-स्वर, वह ६दनगान, वह पीड़ा, वह त्रस्ताभिमान, सन्तप्त मान, संत्यक्त जान, संकल्पशिकतसे शक्त प्राण,

ग्रव भी समान।

हम शान्त रहें या रहें पलान्त, हम सुखी रहें या दुःख उद्दान्त, हम मुक्त रहें या पराकान्त, स्मरण रहेगा यह वृत्तान्त,

यदि देश ज्ञान।

### गीत

श्राज हमें फिर रोना होगा।
नई-नई ग्राशाएँ लेकर,
ग्ररमानोंको खूब संजोकर,
स्वप्न-चित्र सुसका खींचा था ग्राज उसे फिर घोना होगा।
ग्राज हमें फिर रोना होगा।

मधुर कल्पना-जाल विद्याकर, ग्रनुपम ग्रतिशय महल बनाकर, निर्मित ग्रलम ग्रलीकिक जगको ग्राज बाध्य हो खोना होगा। ग्राज हमें फिर रोना होगा।

श्रव न रहेंगी सुखद वृत्तियाँ, शेष वचेंगी मघुरस्मृतियाँ, उन्हें छिपाये ही हृत्तलमें मरते.- मरते जीना होगा। श्राज हमें फिर रोना होगा।

## 'श्रांसूसे'

कीन या रहा है तुम जिसका, स्वागत करने याए हो। चुन-चुन मुक्तामणि सुन्दरतम, हार सजांकर लाए हो।।?

कहो, ग्राज क्यों प्रकट हुए हो , भग्न हृदयके मृदु उद्गार । कैसे ढुलक पड़े हो बोलो , कैसा पीड़ाका उद्भार ॥२

> श्ररे वेदनाके सहचर तुम तप्त हृदयके मृदु सन्ताप। उमड़ी पीड़ाकी सरिताके, कैसे श्रभिनव श्रनुपम माप॥३

छलक पड़े तुम, ढुलक पड़े तुम, मन्द-मन्द श्रविरल गति धार। इन विपदाश्रोंके समक्ष क्या, मान चुके हो श्रपनी हार॥४

हार ! नहीं, यह विजय तुम्हारी , सहनशीलताके सुविचार । ग्रांख उठाकर देखो, रोता हमदर्दीसे यह संसार ॥५

## श्री हरीन्द्रभूपण जी, सागर

श्री हरीन्द्रभूषणजी एक उदीयमान कवि हैं। यह गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारसके साहित्यशास्त्री हैं श्रीर हिन्दीके श्रच्छे लेखक हैं।

निवास-स्थान इनका सागर है श्रीर कुछ वर्ष तक ये स्याद्वाद महाविद्यालय तथा हिन्दू विश्वविद्यालय काशीके स्नातक भी रह चुके हैं। साहित्यकी तरह समाज श्रीर राष्ट्र-सेवासे भी श्रापको लगन है।

श्रापकी कविता भावपूर्ण श्रीर भाषा प्राञ्जल है।

#### वसन्त

में समभ नहीं पाया ग्रव तक ,. किस तरह मनाएँ हम वसन्त।

( 8 )

श्रधसुला वदन श्रधभरा पेट, हैं कौन खड़ा यह कृषित काय। श्रांंंंंंंंंं मोती छलक रहे, मैंं समभ गया यह कृपक हाय।

सर्दी गर्मीका नहीं भेद, श्रमसे जिसको है सदा काम। भरपेट श्रन्त उसको न मिले, जिससे पलती हुनिया तमाम।

विश्वम्भर ग्रन्नपूर्णाके, सुतका जब ही यह हाल हन्त । मैं समभ नहीं पाया ग्रव तक , किस तरह मनाएँ हम वसन्त ।

( ? )

परसेवा जिसका एक ध्येय, तनकी जिसको परवाह नहीं! मानव मानवको खींच रहा, यशकी जिसको कुछ चाह नहीं!

भूखे नंगे वच्चे फिरते,
मुँहसे न निकलती कभी ग्राह।
रोटी-रोटीका जटिल प्रश्न,
जिसको करता प्रतिक्षण तवाह।

भारत मांके इन पुत्रोंका, इस तरह जहां हो विकल ग्रन्त। मैं समभ नहीं पाया ग्रय तक, किस तरह मनाएँ हम वसन्त।

(३)

श्रा गया द्वार पर वह देखो , दिख रहा क्षीण कंकालमात्र ! श्रीरत वच्चे सव भूख-भूख , चिल्लाते करमें लिये पात्र ! , पर नहीं तरस हम खाते हैं, कह देते जा श्रागे बढ़ जा! - पा रहा किया जो कुछ तूने, कल मरताथा श्रव ही मर जा।

> इस तरह भूयंकी ज्वालामें, जलते रहते प्रतिक्षण अनन्त। में समक नहीं पाया अब तक, किस तरह मनाएँ हम वसन्त।

(8)

इस तरफ गगनचुम्बी आलय, जिनमें रहते दो-तीन प्राण! मानवताका उपहास यहाँ, मानवता वैठी मूर्तिमान।

दूसरी तरफ हम देख रहे, दूटी कुटियापर घास-फूस। वकरी भेड़ोंकी तरह सदा जन रहते जिनमें ठूँस-ठूँस!

इस तरह विषमताकी ज्वाला, होती जाती प्रतिक्षण ज्वलन्त। मैं समभ नहीं पाया अब तक, किस तरह मनाएँ हम वसन्त। ( 乂 )

दाने-दानेको तरस जहाँ, बच्चे वूढ़े दे रहे प्राण। पथपर शवका लग रहा ढेर, गृह स्वर्ग तुल्य हो गये श्मशान।

द्रोपदि, सीता, सावित्री-सी, कुल-वधुएँ क्या कर रहीं ग्राज। तन वेच रहीं दो टुकड़ोंपर, हो गया पतित मानव समाज।

दो - दो ग्रानेमें पुत्रोंको , मां वेच रही हो जहां हन्त । में समभ नहीं पाया ग्रव तक , किस तरह मनाएँ हम वसन्त ।

## श्री सुमेरुचन्द्र शास्त्री, 'मेरु'

श्राप वहराइच (यू० पी०)के रहनेवाले हैं। व्याकरण, न्याय श्रीर साहित्यके विद्वान् हैं। खड़ी वोलीमें सवैया श्रादि छन्दोंमें वहुत ,मुन्दर रचना करते हैं। स्थानीय साहित्यिक क्षेत्रमें श्रापका बहुत श्रादर है। यह 'कवि संघ' बहराइचके मन्त्री हैं। समस्या-पूर्ति विशेष रूपसे सफलतापूर्वक करते हैं।

### **भारदा-स्तुति**

शारदे, निहारि दे कृपाकी कोर एक वार,
कल्पनामें केशव कवीन्द्र वन जाएँ हम;
वीररस भूपणकी व्यञ्जित पदावलीकी
श्रोज-भरी प्रतिमाका रूप दिखलायें हम;
'सूर' सी सरस रस-रोचनामें सिद्धहस्त
'तुलसी' सी चारु चरितावली सुनायें हम;
'मेर'किव वीणापाणि वीणा भनकार दे तो
मञ्जूल पताका किवताकी फहरायें हम।

### सुवर्ण उपालम्भ

निहं दु:ख जरा भी हुआ मनको जब खानसे खोद निकाला गया ; निहं कान्ति मलीन भई तब भी जब ज्वालमें डाल तपाया गया। 'उफ्न' भी निकली न जुवाँसे मेरी जब रूप कुरूप बनाया गया; पर दु:ख हैं तुच्छ महा घुँघची-फलसे यह तोलमें लाया गया।

## महाकवि तुलसी

राघव पुनीत पद-पद्मका पुजारी वह भक्त मण्डलीका एक घीर वीर नेता या ; ग्रटल प्रतिज्ञामें था, ग्रचल हिमाचल-सा ज्ञान-कर्म-भिक्तकी पवित्र नाव खेता था। त्रणु परमाणुग्रोंमें सारे विद्व मण्डलोंमें रामका स्वरूप देख 'राम' नाम लेता था ; 'हुलसी' का लाल हिन्द हिन्दी हियमाल वन राम-पद प्रीतिका मनोज ज्ञान देता था।१ धन्य वह कंटकोंकी डाल ग्रभिनन्दनीय विकसित होता जहाँ सुमन सहास है ; संसृतिमें धन्य वह पतभड़वाला ऋतु जिसमें छिपा हुग्रा वसन्तका विलास है। नर देह नश्वर भी जगमें प्रशंसनीय कीड़ाका अनन्तकी वना जो अधिवास है ; दीनोंका दलित देश धन्य कहलाये क्यों न 'तुलसी'-सा रत्न जहां करता प्रकाश है।२ कविवर, तेरी भारतीमें है श्रनोखी ज्योति होती ज्यों पुरानी त्यों नई-सी दिखलाती हैं ; विश्वका रुदन श्रीर सृष्टिका विशद हास मृदुल 'पदावली' तो स्वयं वताती है। एक-एक छन्दसे हैं वसुघा सुघामयी-सी जीवन संगीतका श्रपूर्व गीत गाती है ; ग्रतएव मुग्ध होके ग्राज कवि-मण्डली भी तुलसी पदोंमें प्रेम-श्रंजिल चढ़ाती है।३

### परिचय

हृदय हिमालय हिलेगा परिचय सुन
पूछो मत कैसी उर-वेदनाका भार हूँ ;
विश्वकी समस्त सम्पदाएँ जिससे हैं दूर
कूर उस जगका तिरस्कृत में प्यार हूँ ।
स्विप्तन जगत् मध्य तिन्द्रन बना ही रहा
केन्द्र करुणाका वह फेनिल ग्रसार हूँ ;
विग्रह विरोध ग्रवहेलना परावृत हूँ
ग्राहत हृदयका विकट हाहाकार हूँ।?

नित्य मन मन्दिरंके प्रांगणमें खेल रही

पूरी जो न हो सकेगी ऐसी एक चाह हूँ;
खण्ड-खण्ड हो चुके मनोरथके सेतु जहाँ

थाह हीन घोर दु:ख सागर ग्रथाह हूँ।
प्रतिरुद्ध हेतु हुए विफल प्रयत्न ऐसा

ग्रविरुत्त रूप ग्रश्नु-धाराका प्रवाह हूँ;
सुनना समक्षना विचारना है कोसों दूर,

ऐसे शान्त उरकी मैं कठिन कराह हूँ।

### कवि-गर्वोक्ति

अतुलित शक्ति मेरी कीन जानता है कहो, चाहूँ तो त्रिलोकमें नवीन रस भर दूँ; भर दूँ महान् ज्ञान विपुल विलास हास, विशद विकासका विचित्र चित्र घर दूँ। विहास न पाई जो प्रसुप्त सदियोंसे पड़ी ऐसी भावनाम्नोंका प्रकाश दिव्य कर दूँ; मेरी मित माने तो तुरन्त मन्त्र मारकर देशके ग्रशेष व्यपदेश क्लेश हर दूँ।१

विषम विषेले पार तथ्यसे हलाहलको सार-होन कर ग्रस्तित्व भी मिटा दूँ मैं; जिटल समस्या या कि किठन पहेली क्या है विधिके विधानका भी गौरव घटा दूँ मैं। शंखनाद जयपूर्ण पार हो क्षितिजके भी, ग्रचल हिमाचलको सचल बना दूँ मैं; कल्पना-किलेमें जिसे बाँधना ग्रसम्भव हो सम्भव बना दूँ पदि शक्ति प्रगटा दूँ मैं। २

## श्री अमृतलाल जी, 'फणीन्द्र'

श्री श्रमृतलालजी 'फणीन्द्र' टीकमगढ़ स्टेट श्रीर भाँसी जिलेके श्रमुख जनित्रय साहित्यिक श्रीर सुकिव हैं। श्रापकी किंवताएँ, कहानी, एकाङ्की तथा लेख सार्वजिनक पत्र-पित्रकाश्रोंमें प्रकाशित होते रहते हैं। श्रापकी रचनाएँ मार्मिक श्रीर श्रिनिगर्भ हैं। श्रापकी 'विश्वजानित' (नाटक) श्रीर 'रैयतकी लड़ाई' (श्राल्हा)—यह दो रचनाएँ शीष्र ही प्रकाशित होकर पाठकोंके हाथमें पहुँचेंगी।

'फणीन्द्र'जी साहित्यिक ही नहीं, बिल्क एक उदीयमान राजनीतिक-कार्यकर्ता भी हैं। श्राप श्रोरछा स्टेटके एम० एल० ए० तथा 'श्रोरछा-सेवा-संघ'के सहायक मन्त्री हैं। श्रापसे साहित्य, समाज तथा देशको श्रनेक श्राजाएँ हैं।

### क्रान्तिका सैनिक

में ग्रिंग युगकी ग्रमर क्रान्ति सैनिक, संसार हिला दूँगा, मानवतापर मर मिटनेकी घर घरमें ग्राग जला दूँगा। ग्रो सम्हलो शोपण कर्ताग्रो, मानव वन मानव खाया है, दानवता दलने मानवताका दूत सामने ग्राया है। तुमने मजदूरोंको तरसाया मुट्ठी-मुट्ठी दानोंको, दुकड़े-दुकड़ेपर कटवाया तुमने जीवित सन्तानोंको। सड़कोंपर मुर्दा मजदूरोंको देख-देख सुख पाते तुम, कंगालोंकी भूखी टोली लख फूले नहीं समाते तुम। सोचा तुमने भी नहीं तिनकं ग्राखिर इन्सान तुम्हीसे हैं। ये तिनक ग्रन्तके भूखे हैं ये तिनक माँड़कें प्यासे हैं। जब चला तुम्हारा वस तुमने मुँहमेंसे छीना कौर मेरा। ठुकरा, ठुकराकर दिण्डत ग्रपमानित कर के छीना ठौर मेरा।

इस तरह अनेकों इस जर्जर सीनेसे कुटिल प्रहार सहे, इन पके हुए फोड़ोंपर भी दुष्कृत्य अनेकों वार सहे। निह सह सकता हर्गिज ग्रागे दुर्दान्त दासताके वन्यन, निह सुन सकता हर्गिज आगे पद दलित प्रजाके नित ऋन्दन। हममें वल है उजड़ी विगयाको गुलशन पुनः वना देंगे, लेकिन इन काले कृत्योंका तुमसे भरसक उत्तर लेंगे। मेरे इस विकल धयकते दिलसे निकलेंगी चीत्कारें, सत्ताधीशोंके महलोंकी हिल जाएँगी दृढ़ दीवारें। मेरी वाहोंमें वह वल है सीदामिनि दिश-दिश तड़क उठे, मेरी म्राहोंमें वह वल हैं विप्लवकी म्राग्नी भड़क उठे। मेरे लघु एक इशारेपर श्रम्बरके तारे टूट पड़ें, वस मेरे फ़क़त इशारेपर ज्वालागिर दिश-दिश फूट पड़ें। ं मैं हिलूँ, डगमगा उठे भूमि, मुर्दा क़न्नोंसे बोल उठें, ग्रँगड़ाई लेने लगे विश्व ग्रविचल सुमेरु भी डोल उठें। में वह सैनिक जिसको मरनेसे फिचित् होता क्षोभ नहीं, माँकी गोदीकी ममता या यौवनके सुखका लोभ नहीं। हम नहीं हिलाये जा सकते शस्त्रोंके कुटिल प्रहारोंसे, श्रव नहीं दवाये जा सकते जुल्मों श्री श्रत्याचारोंसे। हम साम्यवादके दूत हलाहलको हँस-हँस पीनेवालं, हम ग्राजादीके पूत मौतसे लड़-लड़कर जीनेवाले। है ग्राज फ़ैसला जगकी ग्राजादीका या ग्रालादीका, जन रक्षामें उलभा सवाल है दुश्मनकी वरवादीका। कर देंगे चकनाचूर शत्रुको इन फ़ौलादी पांचोंसे, शासन जनताका जनतापर करवा देंगे निज प्राणोंसे। रहने नहिं देंगे दुनियामें हम भाग्य विघाता ए पैसे, कंगालोंकी भूखी टोली फिर ग्राएगी ग्रागे कैंसे?

दानवता हत्याखोरींकी मानवताके पद पकड़ेगी, जो श्राज भुकाती है ताक़त वह भुक सिर पगमें रख देगी। निहं होगा कोई ग़रीव श्रीर सरमायादार नहीं होंगे, साम्राज्य नहीं, फ़ासिज्म, देश द्रोही गद्दार नहीं होंगे। निहं श्राएँगी नयनों समक्ष पैशाचिकताकी तस्वीरें, हों खण्ड खण्ड, कड़कड़ा उठें दुर्दान्त हमारी जंजीरें। फिर रह न सकेंगे कूर कहीं श्रवनीपर नवयुग श्रावेगा, कोने, कोनेमें मजदूरोंका भण्डा जब फहरावेगा।

#### सपना

### (इंगलैंडके चुनाव पर)

श्राज देखा एक सपना।

चिर युगोंसे चक्षु जिसको सजल हो हो ढूँढ़ते थे, देखता हूँ ग्राज, जिसकी यादसे ग्रिर पूरते थे। दासताके दुर्ग ढहते भूमि लुण्ठित ताज देखे, जालिमोंकी छातियोंपर गरजते मुहताज देखे। स्वर्ण सिहासन उलटते धूलिमें रिव रिश्म देखी, विश्वके श्रमजीवियोंकी विजयकी प्रतिमूर्ति देखी। भूमती हैं निराभूपण कान्तिकी मन हरन प्रतिमा, कालिमाको चीर लालीकी वहीं शत रिश्म ग्रामा।

तान घूँसे कह रहे सव— जहाँ ग्रपनी, विश्व ग्रपना, ग्राज देखा एक सपना।

### श्री गुलाबचन्द्र, ढाना

श्राप सागर जिलेके ढाना ग्रामके निवासी हैं। श्रनेक विषयोंकी जानकारी रखनेके श्रितिरिक्त साहित्यसे श्रापको विशेष रुचि है। श्रपने यहाँके राजनैतिक क्षेत्रमें भी ये सिक्तय भाग लेते हैं श्रीर जेल-यात्रा कर श्राये हैं। कविता श्रच्छी कर लेते हैं। श्रन्तरकी श्रनुभूतिकी व्यंजना कम है।

### चन्द्रके प्रति

निशाकी नीरवता कर भंग गगनमें ग्राते हो चुपचाप, विश्वको देते क्या उपदेश वताग्रो, हे राकापति, ग्रापं?

> सूर्यकी प्रखर रिश्मयोंसे जगत् सन्तापित होता नित्य, उसे फिर शीतलता देना निशापित, तेरा ध्येय पवित्र।

रंकसे राजाग्रों तक सदा एक-सा है तेरा व्यवहार, प्रविद्धत होते हो हर रोज सुधाकर, करते हो उपकार।

तुम्हें कहते हैं किव सकलंक वड़ा निष्ठुर है यह व्यवहार, किन्तु मुखकी उपमा देकर किया करते हैं कुछ प्रतिकार। 'नित्य होते जाते कृश-काय वताग्रो, हे शिश, है क्या बात , कौन-सी दुश्चिन्तामें ग्राह वनाते हो ग्रपना कृश गात ?

> विभाजित कर रक्खा क्यों व्ययं तारिकाश्रोंमें श्रपना सार, इसीसे काला है क्या हृदय जिसे लखता सारा संसार?

प्र-किलकाएँ मुरक्ताकर प्रमुल्लित होते थे, राकेश, इसीसे प्रतिद्वन्द्वी तेरा धना है क्या वह चण्ड दिनेश॥

> इसीसे दुर्वल होकर, इन्दु एक दिन खोते निज सम्मान, सिखाते दुनियाको यह पाठ मानका होता यों भ्रवसान।

#### सफल जीवन

आँख वह होती न विलकुल जो न पर दुख देख रोती, काम उसका क्या हुआ जो स्वयं सुखमें तृप्त होती?

हैं श्रवण वे धन्य जो ग्रावाज सुनते कातरोंकी, वे गुहा हैं जो कि सुनते रागिनी मंजुल स्वरोंकी। लाभ क्या है उन करोंसे जो न गिरतेको उठायें? या कि वन दानी जगत्में कीर्ति-यश ग्रपना वड़ायें।

वह हृदय है नामका वस जो न भावोंसे भरा हो, देशका अनुराग जिसमें पूर्णतः लहरा रहा हो।

व्यर्थ है वह जन्म लेना जो जिये ग्रपने लिये ही, धन्य हैं वह मृत हुए जो सिर्फ़ ग्रीरोंके लिये ही।

## डॉ० शंकरलाल, इन्दौर

डा० शंकरलालजी काला, डी० श्राई० एम०, इन्दौर, मध्यभारतके उदीयमान हिन्दी कवि श्रीर लेखक हैं। श्रापकी रचनाएँ 'जीवनप्रभा', 'जैनिमत्र' श्रीर 'जैनवन्यु' श्रादि पत्रोंमें प्रकाशित होती रही हैं। वर्त्तमानमें श्राप 'श्रात्मवोध' संस्कृत ग्रन्थका हिन्दी पद्यानुवाद कर रहे हैं। श्राप वालकोंके लिए श्रोजमयी सुन्दर रचनाएँ भी करते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है।

### ग्राज़ादी

भोले भाले वालक, ग्राग्रो, मानस मन्दिरके ग्रावार ; जीवनके तुम ही हो सायी, तुम हो देव, ग्ररे, साकार। मांस पिडके तुम हो पुतले, राष्ट्र-सारिणीके पतवार ; तुम हीको अपने जीवनमें इसका करना है उद्धार। सेनानी वन समर सैन्यमें तुमको ही लड़ना होगा ; गाँघीकी श्राँबीमें तुमको लघु तृण-सा उड़ना होगा। समय नहीं ग्राता है, वालक, समय नहीं देखा जाता ; जीने-मरनेके प्रश्नोंको कौन उपेक्षित ग्राग्रो, ग्राग्रो, वालक वीरो, ग्राजादीका जंग लड़ें ; कहीं रुकें ना कहीं भगें हम विद्युत्के वल ग्राज वहें। जन्मसिद्ध ग्राजादी जगकी इसके वल सब देश खडे ; ग्राज उसी ग्राजादीके हित बोलो ग्रव हम क्यों न लड़ें ? वाल वन्युग्रो, नहीं हमारा देश रहेगा फिर परतन्त्र ; जगतीके कण-कणमें फूँकें ग्राजादी जीवनका मन्त्र। भंडा ऊँचा करो देशका म्राजादी मव पानेको ; वीर भूमिके वालक, वीरो, जीवनमें सुख लानेको।

### मानवके प्रति

श्ररे मानव, तू श्रव तो देख पलकसे ढपे युगल-पट खोल श्रह्मिश बीत रहा है श्राज समय तेरा सबसे श्रनमोल।

> समभ जीवनमें इसका मूल्य यही जीवनका जाग्रत् प्राण इसे जो खोते हैं निष्काम वने फिरते हैं वे स्रियमाण।

समयकी मधुर साधना साध प्राण श्रपनेपर वाजी खेल उत्तर पड़ रण-श्राँगनके वीच देश-हित श्रपना देह ढकेल।

> खिलाड़ी करना होगा खेल छके वैरी-दल सहसा देख वने प्यारा भारत स्वाधीन नहीं हो पर-यन्यनकी रेख।

मिटा दे ग्रन्थकार ग्रज्ञान करा दे सबको सच्चा ज्ञान जुटा जीनेके साधन नित्य कला-कौदालका ताना तान।

> मिटा रोटीका व्यापक प्रक्त वना भारतको शिसरारुढ़ नहीं तो निश्चित ही यह जान एक दिन देश जायगा बूट़।

### चाव् श्रीचन्द्र, एम० ए०

वावू श्रीचन्द्र जैन समयर राज्यान्तर्गत श्रम्मरगढ़ नामक ग्रामके निवासी हैं। वचपनसे ही श्रापको किवतासे प्रेम हैं। श्रापको करण-रसप्रवान किवताएँ प्रिय हैं। श्रापकी श्रनेक किवताएँ जैन पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हैं। श्राप सुन्दर कहानियां भी लिखते हैं। कुछ लेख श्रापने 'जयपुर जैन-किव' नामक शीर्षकसे लिखे हैं। श्रापकी किवताएँ मार्मिक श्रीर प्रसाद-गुणपूर्ण हैं। 'सामायिक पाठ'का श्रापने पद्यानुवाद किया है जो प्रकाशित हो चुका है। श्रापकी रचना 'चन्द्रशतक' प्रकाशित हो रही हैं। श्रापका किवता कहनेका ढंग वहुत सुन्दर है।

### गीत

ये पागल मनकी आशाएँ; मेरी उत्कट अभिलापाएँ।

गिरि-शृंगोंपर सरस कमल हों, रस निकले रेणूके कणमें ; विह्वलतामें वसे सान्त्वना, हो प्रमोद जगके चिन्तनमें। यह क्षण-भंगुर जग निश्चल हो, राग वेदनाके स्वरमें हो ; विभीषिकाकी रणस्थलीमें रंगभूमिका मृदुल सृजन हो। मानव मात्र देव वन जावें, सभी दीन वैभव-सुख पावें ; हो ममत्व पापाण-हृदयमें विषम गरल जीवन वन जावें। प्रस्थित यौवनके सौरभमें भंकृत श्रविनश्वर नित रव हो ; लहरोंसे जग सागर तरना विह्वल मानवको सम्भव हो।

> ये पागल मनकी , आशाएँ ; मेरी उत्कट अभिलापाएँ।

### आत्म-वेदना

मेरे कीन यहाँ पोंछेगा ग्राँसू, हा, ग्रञ्चलसे, पारस्परिक सहानुभूति जब भरी हुई है छलसे?

समता सीखें यहाँ भला क्या, ईर्पा-वश हो करके,

सुखका अनुभव यहाँ करें क्या कटु आहें भर-भरके। धर्म हमारा कहाँ रहेगा जब अधर्मने आकर,

मानवताका नाग किया है पशुताको फैलाकर। जिधर देखिये उधर श्रापको दिखलाते सव दीन,

धन-शोभा अब कहाँ रहेगी जब जग हुआ मलीन ? पास पास करके हमने क्या कर पाया है पास ,

तिरस्कार अपमान उपेक्षा या कलुपित उच्छ्वास ? पत्तभड़के पश्चात् नियमतः आती मधुर वसन्त , पर पत्तभड़के वाद यहाँपर आया शिशिर अनन्त ।

### दोहावनी

जीवनभर रटते रहे, हे चातक , प्रिय नाम ;

में तो कभी न ले सका, हा, प्रिय नाम जलाम ।१
करकी रेखा देखकर, मनकी रेखा देख ;
करकी रेखासे सतत, मनकी रेख विघेष ।२
निर्मोही वनना चहे, तू मोहीको पूज ;
मैल तेलसे घो रहा, हा, तेरी यह सूभ ।३
वैठ महलमें मूढ़ तू, करत पियक उपहास ;
कवसे पतन वता रही, तेरी उठती सांन ।४

('चन्द्रशतक'से

### श्रा सुरन्द्रसागर जन, साहत्यभूपण

श्रापकी जन्म-भूमि दलिपपुर (मैनपुरी) है श्रीर वर्तमान निवास फुरावली।

श्रापको शिक्षा मैट्रिक श्रीर साहित्यभूषण तक ही हुई है, फिर भी, कवित्वका बीज श्रापमें जन्मजात है। श्रापकी रचनामें प्राञ्जल भाषा, गम्भीर भाव श्रीर मधुर कल्पनाश्रोंका सुन्दर सिम्मलन है।

#### परिवर्तन

कहाँ वह हँसता-सा मबुमास?
कहाँ वह स्वर्णिम श्राज विहान?
रुदनका होता ताण्डव नृत्य,
प्रात छाता तम-तोम महान्।।
उपाकी मंजुल मृदु मुसकान,
मुदित करती मानवके प्राण।
दिशाश्रोंमें श्रव है प्रच्छन्न,
हुए शोकातुर मानव म्लान।।
नीड़में विहग कूजते प्रात
श्रीर गाते थे सुन्दर राग!
,कहाँ वह गए राग श्रमिराम?
खगोंने धारण किया विराग!!

चिपटकर लता वृक्षके गात, समभती थी ग्रपनेको घन्य। श्रीर सौन्दर्य-सिन्वकी रागि, समभती योवन स्वीय ग्रनन्य।। किन्तु वे ग्राज विरस कृदा गात, मयुरिमा हुई क्षीण ग्रभिसार। चिपटती नहीं वृक्षसे ग्राज, समभती यीवनको है भार॥ ग्रहा ! वह तरु छायायुत शीत, पथिक जिसमें करते विश्राम। मनों भव-दव-दाहोंसे तप्त, ग्राज त्रनुतापित है निष्काम ॥ नयनमें था जो वीरोल्लास, देखनेको अभिनव अभिचाव। श्राज उनमें नीलमके नुत्र, दीखते सचमुच हुग्रा ग्रभाव॥ ग्रहा ! गोरेसे शिगु-मुख-हास्य, मधुर करते थे हास्य विकीणं। सहज वरवस पाहन उर तलक, खींच लेनेमें थे उत्तीर्ण॥ उन्हींपर पीत-रंग मसि ग्राज, पोतती ग्रपनी कीति ग्रपार। भूल बैठे चंचलता हास, विरस-सा उनको ग्राज निहार॥

घटाएँ विपदाकी छा घोर! कर रहीं बरसा हैं घनघोर। हुआ पीड़ित है अग-जग आज, दूखोंका नहीं कहीं है छोर! हुया संवस्त थाज है लोक. समभता पीड़ामय संसार। यहाँ केवल जीनेका नाम ! हुग्रा है जीवन भी तो भार!! ग्ररे, श्रो परिवर्तन नृपराज! किया प्रसरित ग्रपना साम्राज्य। तुम्हीं लख लो उन्नति-ग्रवसान, प्रजाका स्वीय तुम्हारे राज्य॥ ग्ररे, सुख-दुखके तुम करतार! रीभते हो जिसपर प्रिय ग्राप। उसे करते हो श्री-सुख पूर्ण, श्रीर करते हो मोद-मिलाप॥ खीजते जिसपर हो तुम! ग्रार्य, दिखाते उसको नाना दु:ख। ग्ररे! उसको हो तुम ग्रभिशाप, छीन लेते उसके सव सुक्ख।। तुम्हारी संज्ञा ग्रहो महान्! कभी लघु कभी विराटाकार। तुम्हींसे तुंग शिलाएँ शीर्ण कभी वनती प्रांगण स्राकार॥

जहाँपर थल-ग्रंचल विस्तार . -वहाँपर लहराते हो सिन्यू। श्रीर फिर सार्थक करने नाम, स्वयं तुम कहलाते हो सिन्धु॥ तुम्हें निहं बीड़ाका भय रंच, छद्मभेषोंसे रचते जाल। धूल सिकता-युत कर मरु थान, मुखा देते हो जलिध विद्याल।। विवर्तित प्रातर् ऊपा-काल, कभी संध्यामय करके ग्राप-तमिस्राका देते हो रूप, ग्रहो ! परिवर्तन हो या शाप? ग्ररे, तुम स्रजनहार, पर हन्त, सर्व व्यापक हो ग्रहो ग्रनन्य! जगत्-ग्रवलम्बन ! हे जग-दूर! न कुछ हो, तुम सव कुछ हो, धन्य !

## श्री ज्ञानचन्द्र जी जैन, 'श्रालोक'

श्री ज्ञानचन्द्रजी जिजियावन (फाँसी)के रहनेवाले हैं। वर्तमानमें श्राप स्याद्वाद-महाविद्यालय, काशीके स्नातक हैं । श्रापका साहित्यिक क्षेत्रमें यह प्रयम प्रवेश है। श्रापकी रचनाएँ सरल श्रीर सुवीय होती हैं। श्राशाहै,भविष्यमें "श्रालोक"जीकी श्रालोकपूर्ण रचनात्रोंसे माता सरस्वतीका मन्दिर श्रधिकाधिक श्रालोकित होगा।

#### किसान--

भारत भूके भूपण स्वरूप जो इधर उघर वीरान पड़े X

वे ही हम सबके कर्णधार।

×

ये हैं किसान जो दिन-दिन-भर करते रहते श्रम वेशुमार। शिरसे एड़ी तक चूती हैं जिनके तनमें नित स्वेद घार ।३

गर्मीकी भीपण गर्मीमें स्वर्णिम टुकड़े वे ग्रल्प ग्राम । सहते दिनकरका तेज ताप । भुखे-प्यासे हल हाँक रहे हैं कहीं वसे दो-चार धाम ।१ जिनके दु:खोंका नहीं माप ।४ X

वे ही हमको देते जीवन है नहीं पैरमें जूती भी शिरपर टोपीका नहीं नाम। उन सबमें रहनेवाले ही तनपर वस्त्रोंका है अभाव देते हैं हमको अन्नसार।२ अविशष्ट सिर्फ है कृष्ण चाम।५ ×

> पानी पीनेको इन्हें एक मिट्टीका फूटा वर्तन है। खानेको मिलते चार कौर ऐसा वेढव परिवर्तन है।६

इनके बच्चे रोते-रोते— भूखे ही भूपर सो जाते। उठनेपर जल्दीसे नीरस कोदोंकी रोटी खा जाते।७

X

है दुग्ध श्रीर घृतका सुनाम जिनको सुनने तक ही सीमित। रोटी खानेकी सिर्फ श्राग इनको करती रहती प्रेरित। प्र

X

वस पाँच हाथका इनका घर वह भी हैं कच्चा जीर्ण शीर्ण। ऊपरसे छाया जहाँ फूस है ग्रङ्ग-ग्रङ्ग जिसका विदीर्ण।

X

उसमें रक्खा चूल्हा कच्चा रक्खी हैं चक्की वहीं एक। हैं पड़ी वहीं टूटी खटिया काली हन्डी भी पड़ी एक।१०

X

होती है खुजली इन्हें खूव पैरोंमें फटीं विमाई हैं। ज्वरसे रहते ये सदा ग्रस्त इसलिए कि भूखीं नारी हैं।११ इतनेपर मुखियाकी विगार करनी पड़ती वेचारोंको। पैसे मँगनेपर पड़ जातीं दो-चार जूतियाँ दुखियोंको।१२

X

वर्षामें इनका घर चूता— सर्दीमें पड़ती खूव श्रोस। गर्मीमें छप्पर फोड़ सूर्य-पीड़ित करता पर नहीं जोश।१३

X

ग्राता इनको, क्योंकि दरिद्र चिन्तित होनेसे क्षीण काय। वेचारे कर ही क्या सकते, करते रहते वस हाय-हाय।१४

X

इसतरह दुियत, फिर भी, किसान देते हैं हमकी खूब ग्रन्न। पर हमें कहां इनका मुध्यान क्योंकि, हम है ग्रिभमान-छन्न। १५

×

रहते हम उन प्रासादों में—
प्रम्बर-चुम्बी जो हैं विद्याल।
जिनके घर्षणसे लोक प्रकट
है चन्द्रराजका कृष्ण भान।१६

पीनेको मिलता हमें दुग्य इनकी शोभा इनकी इज्जत व्यञ्जन पट् रस् संयुक्त खूव । पोपक पदार्थ हम खाते हैं जिनसे बढ़ता है खून खूब ।१७

इनके सारे मुख अविनश्वर। तेरे तनपर तेरे मनपर तेरे धनपर ही हैं निर्भर।२०

वस्त्राभूषण शिरसे पग तक करते रहते शोभित शरीर। वैठी रहती मानव समाज तेरे ग्रनाजको खाकर ही

उत्तुङ्क महल, उन्नत विचार तेरी ही दमपर होते हैं। इसलिए कि हम सब हैं अमीर ।१८ सुखकी निद्रामें सोते हैं ।२१

×

X

पर ठाठ-बाठ इनके सारे टकटकी लगाये दिनकर भी तेरी ही हिम्मतपर किसान! तेरी हिम्मतको ग्राँक रहा। इनका सुख भी अवलम्बित हैं तेरी ही दमको रे किसान!

तेरी ही छातीपर किसान।१६ संसार ग्रखिलमें भांक रहा।२२

X

X

इसलिए उठो सोचो समभो ग्रो मेरे जीवनवन किसान ! तेरे ही ऊपर अवलम्बित गान्वीका होना मूर्तिमान ।२३

## श्री मगनलाल जी, 'कमल'

श्राप एक उदीयमान प्रतिभाशाली कवि हैं। श्रापका निवास स्थान शाढीरा (ग्वालियर राज्य) है।

'कमल'जी वाल्यावस्थासे ही कवि-कर्ममें संलग्न हैं। श्रपनी श्रन्तर्वेदनासे प्रेरित होकर ही श्राप श्रपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं। यही कारण हैं जो "श्राहोंके हैं श्राघात, प्रिये" लिखनेके लिए श्रापकी क़लम सहज भावसे चल पड़ती है।

श्राशा है, एक दिन यह कवि-किलका श्रपने सुवाससे साहित्यके उद्यानको श्रवश्यमेव सुवासित करेगी।

### जौहरकी राख

१

श्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं ? दिलत, प्रतित, कुचले जीवनका ही सूना संसार यहाँ हैं । श्राज हृदयमें प्यार कहां हैं ?

श्रत्याचार करेगा जो भी श्रत्याचारी कहलायेगा, शासक भी हो क्यों न जगत्का पीड़ित दलसे दहलायेगा; श्राहोंके शोलोंमें वोलो यौवनका सौन्दर्य कहाँ हैं? श्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं?

2

श्ररे इन्हीं श्रत्याचारोंसे रंगा हुश्रा इतिहास पड़ा है, शब्द, शब्द सन्देश दे रहा
कहाँ न्याय अन्याय लड़ा हैं;
पग, पगपर रोना ही हैं तो फिर पावन त्योहार कहाँ हैं?
ग्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं?

3

जस पावन मेवाड़ भूमिपर, ग्रन्यायोंका प्यार पला था, राजपूत ललनाग्रोंका जहँ, रूप ग्रीर सौन्दर्य जला था, धयकी थीं ज्वाला-मालाएँ जहाँ, ग्राज प्रासाद वहाँ हैं ! ग्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं ?

γ

कभी नहीं भूलेगा भारत, ग्ररे वाग जलयानावाला, पापी सर ग्रो डायरने जहँ, वहा दिया था खूनी नाला, उसके रक्त-विन्दुग्रोंसे ही लिखा गया इतिहास वहाँ हैं! ग्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं:

ሂ

शासक वर्ग भवन कहता है,
भाग्यहीन खंडहर हैं फूटे,
जिसे श्रृंखला समभा पागल,
वह तो सब बन्धन हैं टूटे,
मरघट कहते हैं हम जिनको, फैली जौहर राख वहाँ हैं ?
श्राज हृदयमें प्यार कहाँ हैं ?

# ऊर्मियाँ

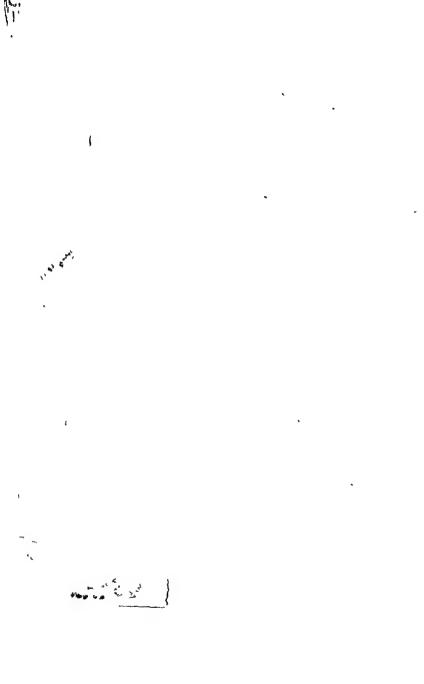

## श्री लज्जावती, विशारद

श्री लज्जावतीजी समाजकी उन जागृत महिलाग्रोंमेंसे हैं जो यथाशकित देशकी सेवा ग्रीर साहित्यकी साधनामें सदा तत्पर रहती हैं। ग्राप जब मेरठमें थीं तो वहाँकी महिला-समितिकी मन्त्रिणी थीं ग्रीर श्रव मयुरामें जहाँ ग्रापके पित बा० जगदीशप्रसादजी ग्रोवरिसयर हैं, नारी समाजकी उन्नतिके कार्योमें योग दान देती हैं। ग्राप 'वीर जीवन' ग्रीर 'गृहिणी कर्त्तव्य' नामक दो पुस्तकोंकी लेखिका हैं।

श्रापकी कविताश्रोंमें विषयके श्रनुसार ही शब्दोंका चयन होता है, श्रीर भावोंमें गम्भीरता रहती है। वेदनाके भावोंको चित्रण करते हुए इनकी कविता विशेष रूपसे सजीव हो उठती है। 'फूल सुगन्यित तू चुन ले, शूलोंसे भर मेरी भोली' कितनी सुन्दर पंक्ति है!

### आकुल अन्तर

में इस शून्य प्रणय-वेदीप्र, किन चरणोंका ध्यान करूँ; मृत्यु-कूलपर वैठी कैसे अमर क्षितिज निर्माण करूँ?

विश्वासोंपर वसा हुग्रा है, जगके स्वप्नोंका संसार; सखी, भाग्यकी ग्रस्थिरताग्रों-पर किसका ग्राह्मान कहँ?

मेरी मार्गहीन यात्राएँ, हैं ग्रलक्ष्य गितहीन, सखी; ये मगमें करुणाके टुकड़े, छोड़ इन्हें, मृत बीन, सखी! फूल सुगन्धित तू चुन ले, शूलोंसे भर मेरी भोली; पर ग्राशा-लितकाकी मादकतर स्मृतियाँ मत छीन सखी!

#### सम्बोधन

जागृतिके उज्ज्वल मन्त्रोंसे
जीवन-सूत्र पिरो लो;
देश-भिक्तकी त्याग-तुलापर
ग्रपना जीवन तोलो।
फर्मक्षेत्रमें लेकर ग्राग्रो
वह स्वप्नोंका जीवन;
ग्रादर्शोमें परिणत हो फिर
शून्य भावना पावन।
तन मन धन न्योछावर करके
मांके बन्धन खोलो;
ग्रपंण हँस-हँसकर हो जाग्रो
भारतकी जय बोलो।

## श्री कमलादेवी जैन, 'राष्ट्रभाषा-कोविद'

श्राप प्रगतिशील विचारोंकी शिक्षित महिला हैं। पंडित परमेण्डोदासजी 'न्यायतीर्थ'की श्राप धर्मपत्नी हैं। श्रापने धर्म, न्याय श्रीर साहित्यका खूब मनन किया है श्रीर कविताक्षेत्रमें विशेष सफलता प्राप्त की है। श्रापकी कितनी ही साहित्यिक रचनाएँ उच्चकोटिकी हैं। कवि सम्मेलनोंमें श्रापको श्रनेक स्वर्ण श्रीर रजत-पदक भी मिल चुके हैं।

श्राप न केवल श्रच्छा लिखती ही हैं, बिल्क कविताएँ भी बहुत जल्द बनाती हैं। इनकी रचनाएँ 'सुधा', 'कमला' श्रादि साहित्यिक पित्र-काश्रोंमें निकलती रहती हैं। श्रभी राष्ट्रीय श्रान्दोलनमें श्राप जेल-यात्रा कर चुकी हैं। श्रापकी कविताएँ श्रलंकारयुक्त किन्तु सुबोध होती हैं।

### हम हैं हरी भरी फुलवारी

दुनियाके विशाल उपवनमें हृदयोंकी कोमल डालीपर खिले हुए हैं सुमन सुमितके, जग मोहित है जग लालीपर

शोभित विश्ववाटिका न्यारी, हम हैं हरी-भरी फुलवारी ।१ सुरिभ सर्व जगके उपवनमें महक रही सुगुणोंकी मधुमय

यह सन्देश सुनाती जगको, विचर रही होकरके निर्भय

हमसे ही जग शोभा सारी, हम है हरी-भरी फुलवारी।?

णायद समभ रही इससे ही, पुरुप जाति हमको अवलाएँ हरी-भरी फुलवारी होकर, कैसे हो सकती सवलाएँ

यह सवलोंकी भूल ग्रपारी, हम हैं हरी-भरी फुलवारी।३

पत्ते कोमल होनेपर भी जग-भरको छाया देते हैं करते हैं उपकार जगतका, पर न कभी बदला लेते हैं

तव फिर कैसे अवला नारी, हम है हुन्ने-भरी फुलवारी ।४

### महक उठा फूलोंसे उपवन

विघट गया तम तोम निशाका, उपा नटी उठ करके घाई; श्रलसाये श्ररुणाके दृग ले, कलिकाश्रोंके सम्मुख श्राई।

उन्हें जगाने हो हिंपत मन, महक उठा फूलोंसे उपवन ।

ऊपाके मृदु ग्रालिंगनसे, कलियोंने भी ग्रांखें खोलों; ग्रालसका क्षय करनेके हित, ग्रांखें ग्रोसिंबन्दुसे घो लीं।

मुस्काये फिर दोनों ग्रानन, महक उठा फूलोंसे उपवन।

दृश्य देख दोनों सिखयोंका, नव प्रभातके रम्य पटलपर; सुरिभत किलकाग्रोंसे मिलने, वायु, वेगसे ग्राई चलकर।

करने कलियोंका ग्रालिंगन, महक उठा फूलोंसे उपवन ।

श्रपना तन सुरभित करनेको, लिपट गई खिलती कलियोंसे; फिर गुंजित भ्रमरोंको देखा, हँसकर यह पूछा ग्रलियोंसे~

'करते क्यों फूलोंका चुम्वन', महक उठा फूलोंसे उपवन ।

### विरहिणी

पिय न श्राये, पियूँ कव तक, यह निरन्तर धैर्य - प्याली; व्यथित मनको सान्त्वना दूँ, किस तरह श्रव कहो श्राली। १

हृदय-दीपक हाथसे ढक, चिर-समयसे जी रही हूँ; मिलनकी ग्राशा रखे, ममता-सुधा-रस पी रही हूँ।२

किन्तु समता-सहचरी भी, ऊवकर मुभसे किनारा; कर गई, श्रव हैं न मुभको, एक भी जीवन-सहारा।३

तप्त तनकी उष्म ग्राहें,
हृदय - दीपकको वृक्ताने;
कर रही हैं यत्न भरनक,
ग्राज इसपर विजय पाने।४

टिमटिमाता दीप यह, वतला, सखी, कैसे वचाऊँ; ग्राशका ग्रव डाल ग्रंचल, ग्रोटमें कैसे छिपाऊँ? ५

## श्री प्रेमलता, 'कौमुदी'

'कौमुदी'जीका जन्म सन् १६२४ में दमोहमें हुआ। आप प्रसिद्ध जैन-किय श्री पं० मूलचन्द्रजी 'वत्सल'की सुपुत्री हैं। आपके पित श्री रिवचन्द्र 'शिश' भी एक सफल किव हैं। इसीलिए किवताकी श्रीर आपकी सहज श्रीर सुलभ प्रवृत्ति है। आपने संस्कृतका 'सामायिक पाठ' पद्यानुवाद किया है, जो प्रकाशित हो गया है। श्रीपकी किवतामें स्वाभाविकता है श्रीर सरसता भी। ये किवताका क्षेत्र व्यापक रखनेका प्रयास करती हैं।

#### गीत

मेरे नयनोंकी कुटियामें किसने दीप जलाये री, नीरस सुप्त प्राण मेरे सहसा किसने उकसाये री!

त्राता सरिता जल-सा निर्मल, मधुर मन्द सुरभित मलयानिल,

सजिन, ग्राज किसके विन मेरे वीन-तार ग्रकुलाये री।

श्यामल रजनीके तारों-सी, घन-विद्युन्के मनुहारों-सी,

उर नभमें किस तरल प्रतीक्षाके वादल घिर स्राये री। मेरे नयनोंकी कुटियामें किसने दीप जलाये री॥

#### ं मूक याचना

देव, मैं वन जाऊँ ग्रज्ञात।

शलभके पंखोंको छू-छू,

जन्हें कर-कर श्रमरत्व प्रदान,
दीप-लौके प्रेमी मुखपर,

सदा करवाऊँ जीवनदान।

उसीके सुखकी मंजुल छवि, वनी इठलाऊँ निशा प्रभात। देव, मैं वन जाऊँ ग्रज्ञात।

> किसीके श्राशापयकी धूल, वर्नू, पथपर छितरा जाऊँ, मिलन वेलापर प्रेयसिकी, दूर जगमें विखरा श्राऊँ।

विरहकी उत्सुकतामें डूव,
हँसूँ, भूमूँ पुलकित मधुगात।
देव, मैं वन जाऊँ ग्रजात।

## श्री कमलादेवी जैन

श्राप जैन समाजके गण्यमान्य विद्वान् पं० क्षीभाचन्द्रजी भारित्लकी मुयोग्य पुत्री हैं। फाव्य रचनाके लिए श्रापमें जन्मजात प्रतिमा है, जो समय श्रीर श्रनुभवके खरादेपर चड़कर हिन्दी-साहित्य-मुवर्णकी श्रेगूठीका मुन्दर नगीना होगी। सबह वर्षकी वयमें, उन्नत कल्पना श्रीर सरस शब्दोंके साथ मुन्दर भावोंको गूँयना श्रापके उज्ज्वल भविष्यका परिचायक हैं। श्राप संस्कृत श्रीर न्यायक्षास्त्रका विद्येष श्रध्ययन करती हैं। श्राप साधारण विषयको भी भावोंको पवित्रता द्वारा उज्ज्वल कर देती हैं।

### रोटी

रोटी, फूली देख तुर्फ मैं,
फूली नहीं समाती हूँ;
ग्रपने मनकी बात सोचकर
मन ही मन हर्पाती हूँ।१

तू मेरे प्रिय भ्रात उदरमें,
जाकर ऐसा रक्त बना;
मातृभूमिके लिए समयपर
तन अर्पण कर दे अपना।२

पूर्ण लालसा होवे मेरी, यह वरदान माँगती हूँ; मेरे तप्त हृदयको शीतल कर दे यही चाहती हूँ।३ पहले चारों ग्रीर जहाँ साम्राज्य गान्तिका था फैला ; वृद्धि नित्य पाती थी 'कमला' ज्यों पाती हैं 'चन्द्रकला'।४

वहाँ दीन दुखियों भूखोंका ग्राज विलखना मुनती हूँ; भारतीय माँका सम्बोधन 'ग्रवला' सुन सिर धुनती हूँ।५

नायक वनकर मेरा भाई
सवका गुभ्र मुघार करे;
देश-जातिकी करे समुन्नति,
ग्रपना भी उद्धार करे।

पथसे विचलित मेरा भाई

कभी नहीं होने पावे;
सज्जनता - रूपी साँचेमें

ढले, सदा ढलता जावे। ७

इतनी कृपा करो, हे रोटी,
यह उपकार न भूल सक्ं;
जीवन बने बन्धुका उज्ज्वल,
कीर्ति श्रवणकर फूल नक्ं।

9

### निराशाके स्वरमें

साथी, मिट गये ग्ररमान। कण्ठ शुष्क हुग्रा, करूँ क्या भग्न स्वर सन्वान ; साथी, मिट गये ग्ररमान। श्रोज श्रव तनमें नहीं है, स्फूर्ति इस मनमें नहीं है, उचित अनुचितका नहीं है अब हृदयको भान ; साथी, मिट गये ग्ररमान। सूभता पय ही नहीं है, सोच लूं पर मन नहीं है, हो चुका है लुप्त मेरा हित-ग्रहितका ज्ञान ; सायी, मिट गये ग्ररमान। लुट गया में ग्राज, साथी, रखो मेरी लाज साथी, हुआ अव मेरे हृदयसे सीस्यका अवसान ; साथी, मिट गये अरमान। प्यार घोखेसे जगत्ने लिया, कुचला निर्देशीने , मिला जीवनमें मुभे वस, दुःखका वरदान ; साथी, मिट गये ग्ररमान। मिला है यह दर्द जगमें, सह सक्रूंगा ग्रव न कुछ में , म्राज पागल हो रहा हूँ, जगत्से मनजान ; साथी, मिट गये अरमान। सोजता हूँ उस निठुरको,चल दिया जो छोड़ मुभको , विलखता हूँ ग्राज पय-पथ ग्रो मेरे भगवान् ; साथी, मिट गये अरमान । नाशके दुःखसे कभी दवता नहीं निर्माणका सुख, मानते तो, प्रभो, मेरा की जिये उत्थान ; साथी, मिट गये अरमान।

0

## श्री सुन्दरदेवी, कटनी

यद्यपि श्री सुन्दरदेवीने कविताके प्रांगणमें श्रभी हाल हीमें पदार्पण किया है, फिर भी श्रन्छी प्रगति कर ली है। यह कवितामें हृदयके उद्गार सीघे श्रीर सरल रूपमें इस प्रकार व्यक्त करती हैं कि इनके श्रनुभवकी गहराईका श्रनुमान लग सकता है। श्रापकी शैली श्राधुनिक श्रीर वेंदना-प्रधान है।

श्राप कटनी निवासी स० सि० धन्यकुमारजीकी वहन हैं। श्रापका विवाह जबलपुरके ऐसे घरानेमें हुश्रा है, जो देशभिनत श्रीर त्यागके लिए प्रसिद्ध है।

## यह दु:खी संसार

श्राजका संहार कल जीवन वनेगा। इस दुखी संसारमें जितना वने हम सुख लुटा दें; वन सके तो निष्कपट मृदु प्यारके दो कण जुटा दें। हर्षकी सौ ज्वाल छातीमें जलाकर गीत गायें; चाहते हैं गीत गाते ही रहें हम रीत जायें। निहं रहे यदि भोपड़ा सन्मार्ग तो फिर भी रहेगा; श्राजका संहार कल जीवन वनेगा।

हम कि मिट्टीके खिलौने, वूँद लगते गल मरेंगे; हम कि तिनके, धारमें वहते शिखा छू जल मरेंगे। कौनसा वह बुलबुला-जल हैं न जो ग्रंगार होगा; नाशकी कटु किरणका युग-सूर्यसे श्टंगार होगा। धारमें वहना कहाँ तक सोचना यह भी पड़ेगा;

याजका संहार कल जीवन वनेगा।

जब समुन्दर बढ़ रहा होगा बड़ी भगदड़ मचेगी; श्रीर बढ़वानल निगोड़ी सामने श्राकर नचेगी। क्या बुक्तायेंगे कि 'फायर वक्सं' मन मारे जलेंगे; मीत-रानीके यहाँ उस दिन बड़े दीपक जलेंगे। श्राह! क्या दुर्दिन श्रभी वह श्रीर भारतमें बढ़ेगा;

ग्राजका संहार कल जीवन वनेगा।

वह प्रलयका एक दिन प्रतिदिन सरकता त्रा रहा है; काल गायक गीतियोंमें ही सही पर गा रहा है। उस महासंगीतका हर प्राणसे कम्पन लहरता; नृत्यकी-सी शान्ति पाता एक क्षण जो भी ठहरता। क्या कभी सम्भावना है दुष्ट दुदिन वह टलेगा;

ग्राजका संहार कल जीवन वनेगा।

#### जीवनका ज्वार

श्रव में ढूँढ़ें कियर प्रेमका वह चिरनिधि साथी तारा; रोके कीन प्रवल घारा? ग्रविरल वहती इन ग्रांखोंकी दुग्ध भरा था जिस प्यालेमें फूट गया वह मधु-प्याला ; चारों धाम विकट ज्वाला। . मेरे ग्रन्तस्तलमें वहती यीवनका कर्पूर रहा जल ग्राज प्रणयकी ज्वालामें ; अरे पपीहा प्राण जगा जा इन्हीं पियासे प्राणींमें। विफल प्रणयिनीका ग्रभाग्य है, हैं दूरे नभके तारे; ग्रन्तिम घड़ियोंके सारे। कैसे वार सहँ जीवनका

## श्री मणिप्रभा देवी, रामपुर

श्री मणिप्रभा देवीको हो इस वात का मुख्य श्रेय है कि उन्होंने वर्तमान जैनसमाजको महिलाश्रोंको कविता रचनेके लिए प्रेरणा दो श्रीर उनको कविताश्रोंको 'जैन महिलाद्यां' नामक मासिक पत्रमें 'कविता मन्दिर'के श्रन्तगंत छाप छापकर लेखिकाश्रोंको प्रोत्साहित किया। श्राप प्रारम्भसे ही कविता-मन्दिरकी संचालिका है, जिसे योग्यतासे सम्पादित कर रही हैं।

श्रापने स्वयं भी वहुत सुन्दर कविताएँ की हैं जिनमें श्रोज श्रीर माधुर्य दोनों ही गुण पाये जाते हैं ।

न्नाप सुकवि श्री कल्याणकुमार 'शिश'की धर्मपत्नी हैं।

### सोनेका संसार

जीवनकी नन्हीं नैया
डोल रही हैं जग-जलमें,
परिवर्तन हो रहें नये
नित जल-थल ग्रो ग्रंचलमें।
निरख-निरखकर नया रूप
देखा मैंने पल-पलमें,
नूतन सागर बना एक
इस मेरे ग्रन्तस्तलमें।
कम्पन-सा हो रहा प्रकट
हैं मेरे मन निय्चलमें,
लक्ष्य निकट हैं, लक्ष्य दूर
हैं मेरे कौतूहनमें।

यही सोच हैं कैसे जाऊँ गहरे सागरके उस पार, नाथ दयाकर तुम वन जाग्रो मेरी नैयाके पतवार।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

प्राचीने स्वणिलता पाई, मुभमें भी नव लाली ग्राई, उपवनमें कलिका मुसकाई,

जीवनके कोने-कोनेमें हुग्रा मबुर संचार।

सुन्दर नव जीवनका मध्रस, 'प्रभा' पूर्ण मलयानिलका यग, ग्राज हुग्रा सवका सामंजस,

> वन्यन विगत हुए छिन्नित हो खुला मुक्तिका द्वार।

मीन मन्द रवमें मुसकाया, मुभपर नव विकास वन छाया, बहुत खोजकर मैंने पाया,

> रहे सदा श्रक्षुण्ण हमारा सोनेका संसार।

## श्री कुन्यकुमारी, बी० ए० (ग्रॉनर्स), बी० टी०

श्राप एक प्रतिभाशालिनी श्रोर विदुषी महिला हैं। श्रापने श्रंप्रेजी साहित्यके विशाल श्रध्ययनके साथ मातृभाषाके साहित्यका भी मनन किया है। देहली श्रीर पंजाब विश्वविद्यालयकी वी० ए० श्रोर वी० टी० परीक्षाश्रोंमें श्रापने प्रान्तकी महिलाश्रोंमें सर्वप्रयम पद श्रीर स्वर्णपदक प्राप्त किया था। इन्होंने श्रंग्रेजी-हिन्दीके श्रनेक श्रिष्ठल भारतीय वाद-विवादोंमें भी प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया है। श्राप दो वर्ष तक लाहीरके हंसराज महिला ट्रेनिंग कालेजमें वी० टी० श्रेणीकी प्रोफ़ेसर रह चुकी हैं।

श्री कुन्थकुमारी हिन्दीमें लेख, कहानी श्रीर कविताएँ लियती हैं। श्रापकी कविताश्रों श्रीर लेखोंमें रचनाका सीन्दर्य श्रीर कल्पनाकी कोमलताका दर्शन होता है। श्राप प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमी, देहलीके जैन कन्या-शिक्षालयके प्रमुख संस्थापक पंडित फतेहचन्द जैन खजांचीकी पुत्री श्रीर श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए०की धर्मपत्नी हैं।

### मानसमें कौन छिपा जाता ?

मानसमें कीन छिपा जाता ?

जीवनमें ज्वार उठा करके, मानसमें कीन छिपा जाता ; मेरे उन्माद-भरे मनको अनजानेमे वहला जाता ! मानसमें कीन छिपा जाता ?

देक्षणमें सुख-दुखकी भांकी, इस पल विराग, उस पल रागी; उठती मिटती-सी पीड़ाको उलभा जाता, मुनभा जाता। मानसमें कीन छिपा जाता?

शशि रजत-सुधा वन रजनीमें मादकता लहराकर जीमें ; किसका माधुर्य तेज वनकर रवि-पथपर विखर सिमट जाता। भानसमें कौन छिपा जाता?

#### भ्रमरचे

. भ्रमर, तू स्वाधीन उड़ जा।

विश्वके चंचल हृदयमें रमे तेरे प्राण भोले, इस मधुर संसारके मृदु तालपर तब गान डोले, वायुकी उन्मुक्त लहरीने सुनहले पंख खोले, ग्राज तू निर्वन्य होकर विश्वमें सब ग्रोर उड़ जा।

तव हृदयके स्पन्दसे ही हो चली प्रमुदित कंली, सरस जीवन कर समर्पित घूलमें मिलने चली, नित नई-सी कलीके उरमें मघुर श्रासव ढली, ले मघुप,पी श्राज जी भर, श्रीर कल स्वाघीन उड़ जा।

.िनयितिके उरमें लिखा है नित्य परिवर्त्तन हमारा,
नियम बन्धनसे रुकेगी क्या प्रणयकी वेगधारा,
कठिन नीरस परिधियोंमें सत्य सुन्दर प्रेम हारा,
तू मनोरथके मनोरम पंख पा, निश्चिन्त उड़ जा।
भ्रमर, तू स्वाधीन उड़ जा।

## श्री रूपवती देवी, 'किरण'

### यह संसार वदल जायेगा

प्रलय-राहुने ग्रसा चन्द्रमा, हुई श्रमाकी निशा पूर्णिमा; चन्द समयके वाद चन्द्र फिर, निस्तिल ज्योत्स्ना छिटकायेगा; यह संसार वदल जायेगा।

महानाशका निठुर प्रहर यदि,
भारतको गारत कर देगा;
जब निर्माता गान्धी जी हैं,
तो फिर क्यों न उदय स्रायेगा ?
यह नंनार ददन जायेगा।

– १९३ –

भंकृत होगी वह स्वर-लहरी, आत्मशक्ति जागृत हो जिससे; करे भेंट नव जीवन-ज्योती, जय - संगीत विश्व गायेगा; यह संसार बदल जायेगा।

#### उस पार

निजंन ग्रीर जून्य-सा यल हो, दूर बहुत ही कोलाहल हो, पर निर्भरके ग्रविरल रबसे, रहित नहीं वह प्यारा वन हो,

ऐसा सुन्दर शुभ प्रदेश हो, हो अपना धर द्वार; छलिया जगके पार।

मलय समीर जहाँ करती हो, हर्षित श्री विपाद हरती हो, इस मायावी जगकी दूपित, पवन जहाँ नहिं श्रासकती हो,

> ऐसी मन्द सुगन्धित प्यारी, मिलती रहे वयार; छलिया जगके पार।

पर्वत - मालाएँ हों फैली, हों जिनकी मृदु वेल सहेली, चन्द्र-सूर्यकी चंचल किरणें, करती हों कीड़ा लुक-छिपकर,

> सुदृढ़ प्राकृतिक वंही हमारा, हो ग्रखंड संसार; छिलिया जगके पार।

रिव शशि तारे नील गगनमें, जलप्रपात तरु पृथ्वीतलमें, पिक्षगणोंका सुलित गुंजन, तरु टहनीका श्रभिनव वन्दन,

मन-रंजन कर पावेंगी नित, विमल प्रेम भंडार; छिलया जगके पार।

सखी, चल, छिलया जगके पार।

# श्री चन्द्रप्रभा देवी, इन्दौर

श्राप विख्यात व्यवसायी रावराजा सर सेठ हुकुमचन्दजीकी पुत्री हैं। श्रापको किवतासे प्रेम है श्रीर इस श्रीर उनका श्रव तकका प्रयास सफल भी हुश्रा है। श्राज्ञा है श्रापकी प्रतिभा भविष्यमें श्रीवकाधिक विकसित होगी।

### रणभेरी

तुम नवजवान हो, ध्यान रहे,
नस-नसमें साहस भान रहे,
निज देश-घमंकी यान रहे,
उन्नतिका श्रेष्ठ वितान रहे,

संगठन शंख वज जाने दो, रण-भेरी मुभे बजाने दो।

वीरो, भारतका मान रहे, भारत वीरोंकी खान रहे, माता-बहनोंकी लाज रहे, सद्गुण पूरित सब साज रहे,

> पहलेकी स्मृति हो आने दो, रण-भेरी मुभे वजाने दो।

उज्ज्वल भारतकी शान तुम्हीं, अरमान तुम्हीं, अभिमान तुम्हीं, दुिखया माताके प्राण तुम्हीं, सर्वस्व तुम्हीं, सर्वस्व तुम्हीं, उत्थान तुम्हीं,

यह भाव पुनः विखराने दो, रण-भेरी मुभे वजाने दो!

# श्री छन्नोदेवी, लहरपुर

#### जागर्गा

### ( ? )

उठो क्रान्तिका गान हो रहा, निद्राका यह राग नहीं, मची रक्तकी होंली, देखो, यह वसन्तका फाग नहीं; भीष्म ज्वालकी ये चिनगारी समभो पद्म-पराग नहीं, यह मरणस्थल युद्धस्थल है, कुसुमित सुरिभत वाग नहीं; देखो उधर, व्योममें, कैसे विपदाग्रोंके वादल हैं, शान्तिपूर्ण ग्रव रात नहीं, दुदिनके वजते पायल हैं?

### ( ? )

देखो यह ग्रडोल घरणीघर कैसा थरथर काँप रहा, देखो, रिक्तम देह लिये रिव ग्रस्ताचलको भाग रहा; हो उद्दण्ड प्रचण्ड ग्रालसी मास्त भी फुंकार रही, उग्र रूप घर घरा ग्रानिक, ग्राज उगल ग्रंगार रही; सुनो, विश्व-विद्रोही बनकर विष्लवके हैं गाते गान, महाप्रलयका ग्रावाहन हैं 'उठो उठो, हे श्रेष्ठ महान्!'

### श्री कुसुमकुमारी, सरसावा

#### नाविकसे

( ? )

( 7)

देखो नाविक मेरी नैया, धीरे - धीरे खेना; मृदु श्राशाश्रोंका बोभा है, कहीं भिड़ा मत देना; थरथर यह मन कांप रहा है, कहीं गिरा मत देना; नैया धीरे-धीरे खेना। भव-समुद्रकी ग्रगणित वाधा, लहरों का तृफान; यश-ग्रपयशके भंभा भोके, वीच - वीच चट्टान; चट्टानोंसे वचकर चलना, कहीं न टकरा देना; नैया धीरे-धीरे खेना।

( ३ )

हाथ तुम्हारे काँप रहे हैं,
इनको जरा थमाश्रो;
छूट पड़े पतवार न देखो,
पानी परे हटाश्रो;
मुभे जरा उस पार लगा दो,
तब विराम तुम लेना;
नैया धीरे-धीरे खेना।

# श्री मैनावती जैन

"वीत गये दिन उजड़ चुकी है वस्ती सेरी"—यह श्री मैनावतीके हृदयके स्वर हैं—अकृत्रिम ग्रीर यथार्थ। श्रपने विषयमें वह लिखती हैं:—

"मुभे कवियत्री बनने या कहलानेका ग्रभिमान नहीं, दावा नहीं; श्रौर इच्छा भी नहीं; परन्तु श्रपने इन श्रसहाय पीड़ा-भरे शब्दोंको श्रौसूकी लिड़ियोंमें गूँथनेका कुछ रोग-सा हो गया है। यह मेरा रोग भी है श्रौर मेरे रोगकी सर्वोत्तम श्रौषिध भी।"

उनके जीवनमें दुःख वज्रकी तरह श्रचानक श्राट्टा। १८ फरवरी सन् १६४२को इलाहाबादके पास खागा स्टेशनपर जो रेल-दुर्घटना हुई थी, उसमें इनके पित श्री विमलप्रसाद जैन, बी० कॉम०, देहली, स्वगंवासी हो गये थे। उस समय इनके विवाहको ठीक एक वर्ष हुश्रा था। उसी दिनसे यह मनके गहरे विवादको श्राँसुश्रोंकी धारामें बहानेका प्रयास कर रही हैं। इनकी कवितामें शब्दोंकी सुकुमारता श्रीर शैलीका सुन्दर समावेश भले ही न हो, किन्तु हुटयकी व्यथा श्रवश्य है।

श्री नैनावतीका जन्म सन् १६२५ में इलाहाबादमें स्वर्गीय ला० शम्भूदयाल जैनके घरमें हुन्रा। 'विमल पुष्पाञ्जलि' नामसे श्रापकी र्घामिक कविताश्रोंका एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है।

### चरणों में !

ग्रव छोड़के जाऊँ कहाँ चरणारिवन्द तेरे; ग्राई हूँ द्वारपर मैं, कुछ पास है न मेरे।

1.11

सव भक्त तो चढ़ाते, जल-गन्य-पूष्प-ग्रक्षत; नैवेद्य दीप पावन, फल घूप कर्म-दाहन। मैं शीश हूँ नवाती, उर भितत-भाव मेरे; ग्रव छोड़के जाऊँ कहाँ, चरणारविन्द तेरे। जन लीटते नहीं हैं, ' निप्फल निराश होकर ; 'मैना' पड़ी चरणमें, श्राँसुकी माल लेकर। साथी सगा न कोई, प्रियतम 'विमल' सिवारे ; ग्रव छोड़के जाऊँ कहाँ, चरणारविन्द तेरे।

# श्री सौ० सरोजिनीदेवो जैन

सौ० सरोजिनीदेवीजी 'बीर' के प्रसिद्ध सम्पादक श्री कामताप्रसादजी की सुपुत्री हैं। ग्रापका जन्म ता० १ जून १६२६ की ग्रलीगंज (एटा)में हुग्रा था। सन् १६४३ में ग्रापने 'लोग्रर मिडिल'की परीक्षा प्रथम श्रेणीमें पास की थी; जिसमें द्वितीय भाषा—उर्दूमें ग्रापको 'डिस्टिक्शन' मिला था। इस ग्रोरकी जैन समाजमें ग्राप पहली सुलेखिका ग्रोर किवियत्री हैं। सन् १६४३में ग्रापका विवाह दि० जैन परिषद् कायमगंजके उत्साही ग्रग्रणी-पुवक श्री सुमितचन्द्रजीके साथ हुग्रा था। श्री सरोजिनीदेवीने भा० दि० जैन परिषद् परीक्षा बोर्डकी कई धार्मिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्णता पाई है ग्रीर पुरस्कार भी पाया है।

"जैन महिलादर्श"में श्राप बराबर सुन्दर लेख श्रीर मोहक कविताएँ लिखती रहती हैं। श्रापकी कवितामें स्वाभाविक गति है श्री श्रापकी दृष्टिमें मौलिकता है। प्रसिद्ध कवियित्री श्री मिणप्रभादेवीने तिखा है कि "सरोजिनीने कविता सुन्दर शब्दाविलमें गूंथी है—भावकी दृष्टिसे भी (उनकी कविता) काफ़ी श्रच्छी है। (इन्होंने) डाली तथा कुसुमका वड़ा सुन्दर श्रीर शुद्ध साहित्यिक संवाद लिखा है। इनको श्रव तककी रचनाश्रोंमें यह सबसे श्रेष्ठ रचना है। सरोजिनी इसी तरह उत्तरोत्तर उन्नति करती रहें। (वह) धीरे-धीरे खूब विकसित होती जाती हैं।"

---जैनमहिलादर्श

#### गीत

मैं दुखसागरकी एक लहर ! जो प्रति क्षण तट चुम्बन करने, ख्राती है ख्रालिंगन भरने , पर तट ठुकराता पग-पगपर, पड़ते हैं ख्रगणित दुख सहने , · ख्रनुभव उसका मुक्तको कटुतर !

निज तन देकर जो जग सिंचन, करती है वनकर ग्रानन्द घन, इसपर भी तो स्नेह नहीं मिलता, लगता नीरस जीवन; उससे परिचित मेरा श्रन्तर।

तुम क्या जानो दुखकी रेखा, तुमने सुख रत्नाकर देखा ! ग्राहत ग्रन्तर ही समभ सकेगा, ठुकराये ग्रन्तरका लेखा ! तुम तक तो सीमित सुखसागर।

में ग्रपनेको, करती ग्रपंण, तव सुख-चिन्तन करती प्रति क्षण, तुम इतराते, कुछ प्यार नही; होता सुवर्णमय-तन रज-कण;

पीड़ा लहरी हो रही ग्रमर।

यह लहर-लहरकी दुख कम्पन, कव मन्द पड़ेगी दिल धड़कन , होगा समाप्त तट निष्ठुरपन, कव लहर-लहरका मंजुमिलन । लहरोंका सुख तटपर निर्भर।

# श्री सौ॰ पुष्पलता देवी कौशल, सिवनी, सी॰ पी॰

श्राप समाजके प्रसिद्ध कार्यकर्ता, जैनधर्म विशारद वावू सुमेरचन्द्रजी 'कौशल' वी० ए०, एल-एल० वी० प्लीडर सिवनीकी धर्मपत्नी हैं। श्रापका विवाह हुए १० वर्ष वीते हैं। श्रापकी वाल्यावस्थामें ही श्रापके पिता सवाई सिगई श्री खूवचन्दजी जवलपुरका स्वर्गवास हो चुका था। श्रापकी माता श्रीमती सुन्दरवाईने श्रपने श्रन्य दो पुत्रों सिहत श्रापका सुलालन पालन वैधव्य श्रवस्थाका श्रादशं पालन करते हुए किया है। माता-पिताके धार्मिक संस्कारोंका श्रापपर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसिलए श्रापकी धार्मिक शिक्षण श्रीर सदाचरणकी श्रोर विशेष एचि है। श्राप वंगाल संस्कृत एसोसिएशनकी 'न्यायतीर्थकी' तैयारी कर रही हैं। तथा वस्वई परीक्षालयकी 'विशारद' पास कर चुकी हैं।

त्रापको साहित्यसे विशेष श्रभिरुचि है। श्रीर कभी-कभी कविता श्रीर लेख लिखा करती हैं। श्रापकी कविता तथा लेख "जैन महिलादर्श"में ससन्मान प्रकाशित होते हैं। "दर्श"के कविता मन्दिरमें श्रापको श्रपने लेखों श्रीर कविताश्रोंपर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

### भारत नारी

जाग जाग हे भारत नारी!

1

प्राचीमें श्ररुणोदय छाया, श्रन्थकारका हुग्रा सफाया, तेरा समय श्राज है श्राया, 4

जाग जाग हे भारत नारी!

सदियोंसे तू पिछड़ रही है, तव जीवनका मूल्य नहीं है, ग्रन्थकारमें पड़ी हुई है,

जाग जाग हे भारत नारी !

तू जीवनको , सुखी वनाये , चाहे जीवन दुखी वनाये , तुभपर है सब जिम्मेदारी ,

जाग जाग है भारत नारी!

तू है शक्ति, तू ही जगदम्बा, तू है विजया, तू है रम्भा, उठ ग्रागे ग्रा, छोड़ दासता,

जाग जाग हे भारत नारी!

# गीति-हिलोर

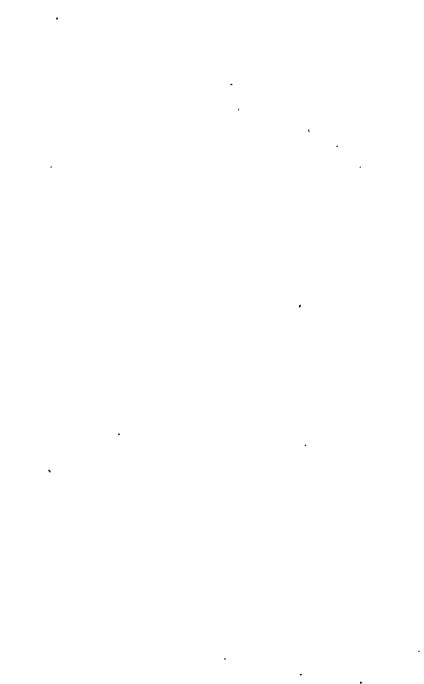

# श्री गेंदालाल सिंघई, 'पुष्प' साहित्यभूपग

श्री गेंदालाल सिंघई, चन्देरी (ग्वालियर)के रहनेवाले हैं ग्रीर श्री चम्पालाल 'पुरन्दर'ने अनुज हैं। आपने १३ वर्षकी अवस्थाते ही कविता लिखना प्रारम्भ कर दिया था। आपकी भावपूर्ण रचनाएँ पहले जैन-पत्रोंमें प्रकाशित होती रहीं, फिर आपने 'नवयुग'के लिए विशेष रूपसे कविताएँ लिखीं। अब प्रकाशित नहीं कराते। इनका एक कविता-संग्रह और एक काव्य प्रकाशनकी प्रतीक्षा कर रहा है।

ग्रापकी कविताके भाव सुवोध होते हैं, क्योंकि भाषा ग्राडम्बरहीन . होती है; ग्रीर प्रेम-मूलक कविताएँ प्रायः सभी सुन्दर हैं।

### कभी कभी मैं गा लेता हूं

कष्ट कहींसे या जाता है, दिल दुखसे घवरा जाता है, यन्तस्तलकी पीड़ाको मैं गाकर ही सहला लेता हूँ।

इस विस्तृत जगतीके पटपर चित्र खिंच रहे नित नूतनतर, नया न कुछ कहकर दृश्योंको

शब्दोंमें दुहरा देता हूँ।

कभी-कभी ग्राशा जा-जाकर लौटी साथ निराशा लेकर, बुरा नहीं इसको कहता हूँ,

दोनोंको अपना लेता हूँ।

कभी-कभी मैं गा लेता हूँ।

#### वल्दिान

जीवनका विलदान मुक्ते दों, सुखमय जीवन-दान न दो।

श्राज न मन बहलानेको हम मृदु वीणा भंकार करें; इस जीवनका मूल्य मिलेगा, श्राज मृत्युसे प्यार करें। भून रहा मानवको मानव, पशुताका संहार करें; शोपण, उत्पीड़नके बदले प्रलयंकर हुंकार करें। 'जीवनका उत्सर्ग करें', यह

जावनका उत्सग कर , यह प्रण दो मुभको प्राण न दो।

भक्तोंमें हो शक्ति, स्वयं भगवान दौड़कर म्राते हैं; भक्त सगुणको निर्गुण ग्री' निर्गुणको सगुण वनाते हैं। यदि भगवान नृशंस कूरता घातकता ग्रपनाते हैं; तो विद्रोही भक्त ग्राज उनका ग्रस्तित्व मिटाते हैं।

भक्तोंने भगवान वनाये, भक्त मिले, भगवान न दो।

भरा विश्वका भाग्य हमारे मस्तककी इस रोलोमें; दीवाने वनकर मिल जायें दीवानोंकी टोलीमें। भीषण नर-संहार मचेगा करुण-कंठकी वोलोमें; क्षण-भरमें यह जगत जलेगा महानाशकी होलीमें।

> सुखसे मुभको मर जाने दो, जीनेका श्ररमान न दो।

### जीवन संगीत

जगतकां जीवन ही संगीत।

जन्नति इसकी ग्रारोही है,

ग्रवनति इसकी ग्रवरोही है,

कष्ट यातना क्लेश क्लान्ति ही है करुणाके गीत।

जगतका जीवन ही संगीत।

रहता दुलका स्वर वादी है,
ग्राशाका स्वर संवादी है,
कष्ट कसक ही मीड़ मसक है दो हृदयोंकी प्रीत।
जगतका जीवन ही संगीत।

खाली कभी भरी हो जाती,
भरी कभी खाली वन जाती,
कोमल तीव, तीव कोमल हो, यही प्रेमकी रीत।
जगतका जीवन ही संगीत।

# श्री फूलचन्द्र 'मधुर', सागर

श्री फूलचन्द्र 'मथुर' दि० जैन महिलाश्रम सागरके मन्त्री श्री चौघरी रामचरणलालजीके सुपुत्र हैं। श्रापको श्रल्पावस्थासे ही कवितासे रुचि है। यद्यपि श्रापकी शिक्षा मिडिल तक ही हुई है श्रीर श्रवस्था भी वाईस वर्षके लगभग है फिर भी श्राप बड़ी सरस कविता करते हैं। इनके गीति-कान्योंमें हृदयकी स्वाभाविक संवेदना होती है श्रीर प्रायः कविताका घरातल श्रपायिव श्रीर उन्नत होता है।

श्राप राष्ट्र-कर्मी होनेके कारण जेल-यात्रा भी कर श्राये हैं। इसलिए इनके गीतोंमें युगकी श्रावाज गूंजती है। श्रापने 'मानवगीत' नामक एक कविता-पुस्तक लिखी है, जो प्रकाशनकी प्रतीक्षामें है।

## टूटे हुए तारेकी कहानी : तारेकी ज़ुबानी

था क्या ग्राघार?

गगनने मुक्तको गिराया भूमिने मुक्तको उठाया

मध्यमें मुक्तको वसाने कीन था तैयार?

था चमकता गात मेरा था निशापर राज मेरा श्रीर श्रगणित मानवोंका था मुफ्ते ही प्यार। देख मुफको व्यथित मनसे हँस रहे तारे गगनसे; वन्यु मुफपर हँस रहे हैं देखकर लाचार।

देखकर मेरा पतन यह हृदयका मेरे रुदन यह (कह दिया स्रालोचकोंने) जो कहाते विश्व-विजयी, स्राज उनकी हार।

था क्या आधार?

#### गीत

छुप रहा जीवन तिमिरमें। सजिन, ये क्षण-क्षण सिमटकर मिल रहे घूमिल प्रहरमें। छुप रहा०

छुप रही लाली क्षितिजमें, छुप रहा दिनकर गगनसे, ग्रीर छुपने जा रहे उन्मुक्त खगगण भग्न मनसे, जो रहा ग्रव तक यहाँ, सब वह गया इक ही लहरमें। छुप रहा०

जब ह्दयको गीत भाया, भाव सब जिसपर लुटाया, ग्रौर ग्रव तक जिन्दगीमें जो, सखे, या प्यार पाया, शोक वह कुछ भी नहीं, सब रह गया पिछले प्रहरमें। छुप रहा०

٠.,

वेदनाके गीत गाता, विगतकी स्मृतिको सुनाता, वढ़ रहा हूँ शून्यमें मैं, शून्यमें खुदको मिलाता, प्रिय ग्रप्रिय क्या-क्या रहा, यह सोचता पथमें ठहर मैं। छुप रहा०

١

वेदनाके साथ मिलकर, यातनाके साथ घुलकर, प्राप्त जो कुछ कर सका मैं, दो क्षणोंका प्यार वनकर, सव लुटाता जा रहा हूँ, ग्राज इस सूनी डगरमें। छुप रहा जीवन तिमिरमें।

### मैंने वैभव त्याग दिया है

जिसको है जगने ठुकराया, उसको ही मैंने दुलराया; जिसको जगकी घृणा, उसीको अब तक मैंने प्यार किया है! तब जीवन पहचान न पाया, किंचित् सुखमें पथ विसराया; वैभवहीन आज हो मैंने जगका कुछ उपकार किया है। मानव अपना पथ विसराये, कुछ भूले-से कुछ भरमाये; मैंने जबसे जगमें पाये दुखका ही सम्मान किया है। हुए स्वप्न वे दिवस हमारे, त्याग सभी सुख साज पियारे; आज विश्वके निकट खुशीसे प्रस्तुत यह आदर्श किया है। मैंने वैभव त्याग दिया है।

### न्राज विवश है मेरा मन भी

पग-पगपर मेरे प्रतिवन्वन है ग्रन्तरमें भीषण क्रन्दन ग्ररे वँधी सीमाएँ उसकी ग्रत्प जिसे विस्तीर्ण गगन भी । ग्राज विवदा है०

> ग्राह पतन यह कितना ग्रपना, इससे भी कुछ ज्यादा सहना,

किन्तु दुखी अन्तःका कोई नहीं श्राज सुनता रोदन भी। श्राज विवश हैं ०

वे विजयी कहलानेवाले, हम हैं अश्रु वहानेवाले,

ग्राज परस्पर ऊँच-नीचका है क्यों जगमें सन्विक्षण भी ? ग्राज विवश है ०

हम भी अब युगको अपनावें, मिटनेके अरमान जगावें, खोये अधिकारोंको पावें,

ग्रपना पथदर्शक कहता है, "ग्रमर रहा कव मानव-तन भी"?

श्राज विवश है मेरा मन भी।

### श्री 'रतन' जैन

कविताके क्षेत्रमें उन्नतिकी श्रोर शीझतासे क़दम वढ़ानेवाले नवयुवकोंमें श्री रतनकुमार जैनका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। यद्यपि श्रापका उपनाम 'रतन' या 'रत्न' नहीं है, फिर भी श्राप श्रपनी कविताग्रोंके साय यही नाम छपवाते हैं।

श्री 'रतन' जैन, जयसिंहनगर (सागर)के रहनेवाले हैं; श्रीर इस समय स्याद्वाद महाविद्यालय काशीमें श्रध्ययन कर रहे हैं।

यद्यपि श्रापके गीतोंमें वेदना श्रीर निराशाकी स्पष्ट छाप है किन्तु जीवनके निरीक्षणका दृष्टिकोण एकान्तवादी नहीं है। हमें श्राशा करनी चाहिए कि वह श्रपनी 'परिचय' शीर्षक कविताके श्रनुसार ही श्रपने . कवि-जीवनका ध्येय बनायेंगे:—

'मैं कवि हूँ कविता करता हूँ, मुरदोंमें जीवन भरता हूँ।'

### मुमाचे कहती मेरी छाया

सोच सम्हल पग घरना मगमें,

काँटे फूल विछे डग-डगमें,

जीवनके उत्थान-पतनमें उलभ न जाय कहीं यह काया,

मुभसे कहती मेरी छाया।

प्रिय वसन्तके नवल रागमें,
योवन सरसिजके परागमें,
भूल न जाना पथिक कहीं तू ऋंगारोंकी जलती छाया,
मुक्तसे कहती मेरी छाया।

प्रणय-कम्पकी भीनी सिहरन,
मृगनयनीकी तीखी चितवन,
प्यार-भरी इन रातोंमें हैं सदा किलकती छलनी माया,
मुभसे कहती मेरी छाया।

### मेरे अन्तरतमके पटपर

इन्द्रधनुषकी नवल तूलिका सुख-दुखकी ले मृदुल भूमिका विस्मृत जीवनके चित्रोंको करती रेखांकित है सत्वर, मेरे अन्तरतमके पटपर।

रौशवकी वालारुण आभा
यौवनकी मदमाती छाया
रतनारे इन नयनोंसे हैं अश्रुविन्दु छलकाती मृदुतर,
मेरे अन्तरतमके पटपर।

पुण्य-पापकी गा गाथाएँ प्यार-भरी नूतन श्राक्षाएँ नीरव निर्जन वन्य प्रान्तमें इठलाती हैं सरिता-तटपर, भेरे श्रन्तरतमके पटपर।

### पूछ रहे क्या मेरा परिचय ?

मैं किव हूँ किवता करता हूँ,
मुरदोंमें जीवन भरता हूँ,
जीवन-दीप जलाकर श्रपना प्राणोंका करता हूँ विनिमय।
पूछ रहे क्या मेरा परिचय?

जगमें फहरे यगःपताका,
जल, यल, नभमें घहरे साका,
किन्नु सदा ही भूखा सोता, पेट बाँचकर श्रपना निर्देय।
पूछ रहे क्या मेरा परिचय?
गा-गा मेरे गीत मनोहर,
मुग्य हुग्रा जग विस्मृत होकर,
किन्तु यहाँ तो जीवन-भर ही, रोने-ही-रोनेका निश्चय।
पूछ रहे क्या मेरा परिचय?

### वतलाग्री तो हम भी जानें

क्यों मुसकान-भरी हैं रातें,
सजा-सजा दीपोंकी पाँतें,
विखरा देती भूतलपर नित, मुक्तमालके दाने-दाने।
वतलाग्रो तो हम भी जानें?
ऊपाकी काली ग्रलकोंमें,
संघ्याकी नीली पलकोंमें,
नवल राग चमकाकर, ग्राली, गाती मनहर कीन तराने।
वतलाग्रो तो हम भी जानें?
कृष्ण निशामें क्यों दीवाली,
क्यों वर्षामें वदली काली,
क्यों वसन्त पतमड़के पीछे, पंचमके क्यों मीठे गाने।
वतलाग्रो तो हम भी जानें?

# श्री फूलचन्द्र, 'पुष्पेन्दु'

'पुष्पेन्द्र'जी लखनऊके निवासी हैं। श्राप छै भाई हैं, जो सबके सब न्यूनाधिक-रूपमें साहित्यिक श्रौर कला-प्रेमी हैं। 'पृष्पेन्द्र'जीमें स्वाभाविक प्रतिभा है। इनकी किवता मौलिक श्रौर श्रकृत्रिम होती है। वह श्रपने हृदयके भावोंको व्यक्त कर सकनेवाले जव्दों श्रौर उनके श्रनुरूप जैलीको सहज भावसे प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सभी रचनाएँ परिस्थितियोंसे श्रालोकित हृदय-सागरके मन्थनका परिणाम हैं। उनके गीतोंमें ताजगी श्रौर श्रांसुओंका सजल क्षार है।

जब वह ग्यारह वर्षके ही थे, तभी उन्होंने लखनऊके 'सफ़ेदा श्राम'पर मौलिक रचना गढ़ ली थी जो पाठकोंके मनोरंजनके लिए नीचे दी जाती हैं:—

> लखनौत्रा सफैदा श्रीर लंगड़ा वनारसका दोनों ही ये श्राममें शिरोमणि कहायो है, लखनऊके सहसाह दूधसे सिचायो जाय ताहि केरि वंसज सफैदा नाम पायो है; याहीसे लड़नेको बनारससे धायो एक बीच ही में टाँग टूटी लँगड़ा कहायो है; कहें 'पुष्पंइन्दु' वाने यत्न वहुतेरे कीन्हें तबहुँ सफैदाकी नजाकत न पायो है।

### स्मृति-ग्रश्रु

विगतमें जो सो रही थी काल-क्रमका डाल आंचल , दूर होता जा रहा था दृष्टिसे जो दृष्टि प्रति पल ; मैं जिसे इतने दिनोंपर ग्राह, था ग्रव भूल पाया, ग्राज घुँधली पड़ चली थी जिस विगतकी क्षीण छाया।

योज कोकिल क्ककर फिर कह गई बीती कहानी, जागरित फिर हो पड़ी संस्कारकी सत्ता पुरानी।

> शान्त उरमें फिर लगा उठने वही भीषण ववण्डर, श्रश्यु-कण तुम भी चले श्राये पुरानी याद लेकर।

### ग्रभिलापा

मैं वना रहूँ, जग बना रहे।
तारक-मणि-मंडित नील गगन,
लख, तारोंका भिलमिल नर्तन,
मन ही से कह उठता है मन,
'मेरे ऊपर यह रत्न-जड़ित सुत्दर वितान-सा तना रहे'।
मैं वना रहूँ, जग वना रहे।

यह चन्द्र मबुर मुस्कान लिये,
उन्नति कमका श्रभिमान लिये,
किरणोंका कोप महान लिये,
अमृतमय सुघा वतानेको यह सदा सुघासे सना रहे।
मैं बना रहूँ, जग बना रहे।

यह सांध्य गगन सीन्दर्य प्रखर,
यह ग्रचल हिमाचल शैल शिखर,
यह सरिताग्रोंकी लोल लहर,
इनका रहस्य कुछ जान सक्रूं, वस एक यही सावना रहे।
मैं बना रहूं, जग बना रहे।

यह मित्र भला उस पार कहाँ,
यह मात-पिता-परिवार कहाँ,
यह चिर-परिचित संसार कहाँ,
केवल सबको सब पहचानें, बस प्रेम परस्पर घना रहें।
मैं बना रहूँ, जग बना रहे।

### देव-द्वारपर

श्राज श्राया हूँ यहाँपर विश्वका विश्वास लेकर, श्राज श्राया हूँ यहाँपर विश्व-भरकी श्राश लेकर, पाद-पद्योंमें तुम्हारे सर भुकाता जा रहा हूँ। गुनगुनाता जा रहा हूँ।

श्रापको श्रपना समभकर वेदनाके द्वार खीले, सब निवेदन कर चुका मैं, किन्तु तुम कुछ भी न बीले, इस तुम्हारी मीनतापर मुस्कराता जा रहा हूँ। गुनगुनाता जा रहा हूँ।

एक निर्धन भी, अरे ! करता अतिथि-सत्कार कैसा, विश्वपति यह फिर तुम्हारा है भला व्यवहार कैसा? आज इस आश्चर्यमें दुख भी भुलाता जा रहा हूँ। गुनगुनाता जा रहा हूँ।

भूलता-सा जा रहा हूँ वेदनाका भार भगवन् , भूलता-सा जा रहा हूँ, नाथ, मैं अपना निवेदन , हृदयके आवेशमें मैं कुछ, सुनाता जा रहा हूँ। गुनगुनाता जा रहा हूँ। र्भ

#### **ठयथा**

जागे स्राज व्यथाके भाग!
जो कविसे उत्पन्न हुम्रा है म्रव उसको म्रनुराग,
जागे स्राज व्यथाके भाग।

हृदयहीनसे प्रीति लगाकर उसने था अब तक क्या पाया , ज्यों-ज्यों उसे पकड़ने दौड़ी, त्यों-त्यों वह उससे घवराया , अब ग्रानन्द ग्रधिक ग्रायेगा मिली ग्रागसे ग्राग , जागे ग्राज व्यथाके भाग।

मेरे व्याकुल सप्त स्वरोंपर शब्दराशि वनकर वह ग्राई, उष्ण उसाँसोंसे भी मैंने शीतल मन्दािकनी वहाई, कलकल छलछल ध्वनिने गाया ग्रपना व्यथित विहाग, जागे ग्राज व्यथाके भाग।

कितने मानव मुक्ते प्राप्तकर इस जगमें वेमीत मरे, केवल किव हैं जो मरकर भी तुक्तको जगमें ग्रमर करे, किवने ग्राँखोंमें पाला हैं, तेरा ग्रचल सुहाग, जागे ग्राज व्यथाके भाग।

# श्री गुलजारीलाल, 'कपिल'

श्राप श्रागरा कॉलेजमें एम० ए०के विद्यार्थी हैं। पिछले पाँच वर्षसे कविता, कहानी, लेख लिख रहे हैं। कविताओं के परिचय-स्वरूप वह लिखते हैं:---

"जीवनके प्रति मेरा दृष्टिकोण सदैव वेदनामय रहा है । यद्यपि कुछ रूढ्वादी विचारक तथा समालोचक इस दृष्टिकोणको विदेशी तथा श्राधुनिक कवियों एवं नवयुवकोंका फ़ैशन बताते हैं, किन्तु मैं जीवनके प्रति इस दुष्टिकोण ही को वास्तविक रूपमें ज्ञाञ्चत मानता हैं। पयोंकि में समभता हूँ, सुखके क्षण हमारे जीवनमें बहुत थोड़े श्राते हैं श्रीर उनका कार्य भी हमारी कामनात्रोंको विकृत करना ही होता है। किन्तु दुख श्रयवा वेदना हमारे जीवनके चिर-संगी हैं श्रीर वे ही ज्ञात श्रयवा श्रज्ञात-रूपसे हमारी जीवन-धारामें निरन्तर विद्यमान रहते हैं। श्रतः मैं उन्हींको श्रत्यन्त मुल्यवान् समभक्तर सदैव श्रयनातः रहा है ।"

### विश्वका अवसाद हूँ मैं

विश्वने कव मुभे चाहा, कव मुक्ते उसने सराहा,

सह चुका हूँ दु:ख श्रति, क्या श्रीर भी सहता रहूँ मैं ? विश्वका 🎌

जन्मसे ही हूँ ग्रभागा, भावनाके साथ जागा,

इसलिए रोया बहुत, क्या ग्रीर भी रोता रहूँ में ? विश्वका ः

भुलस अन्तर गया मेरा, श्रुन्यताने मुभे घेरा, तड़पता श्री' भटकता जैसे रहा वह ही रहूँ में ? विस्वका :: शान्तिसे मैं रह न पाया,
जन्म कव सुखसे विताया,
सह चुका जो सह चुका, ग्रव किसलिए, क्यों, क्या कहूँ मैं?
विश्वका ग्रवसाद हूँ मैं।

#### रुद्न या गान

प्रिय, यह रुदन या गान ?
प्रकृतिका यह कम निरन्तर
चल रहा ग्रनजान!

विश्वमें नव-चेतना ग्री' क्रान्तिकी उत्पत्ति करता, हर्पसे उन्मुख हुग्रा रवि बढ़ रहा श्रुतिवान।

किन्तु यह संध्या मुहासिनि ग्राज क्यों वनकर उदासिनि ध्वान्तसे निज रिक्त-उर है भर रही ग्रज्ञान! 1

सङ्ग ले निशि-प्रेयसीको उडुगणोंके हारसे पो शशि भ्रमण करता हुम्रा क्या गा रहा सप्रान?

> हाय, यह क्या, क्यों विचारी विरह - वश ऊषा दुखारी, श्ररुण - नयनोंसे वहाती श्रोस - श्रश्रु ग्रजान!

# श्री हीरालाल जैन, 'हीरक'

श्राप स्याद्वाद-महाविद्यालय काशीके विद्यार्थी हैं। छायावादी ढंगके गीत लिखनेका प्रयास करनेपर इनके भाव जरा दुरूह श्रवश्य हो जाते हैं, मगर फिर भी, कविताकी श्रोर स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रीर हृदयमें भावुकता होनेके कारण भविष्यमें श्राप श्रव्छी रचनाएँ करेंगे, ऐसी श्राशा है।

### प्राण, क्यों स्त्रियमाण ऐसे ?

साधनासे शून्य पथमें भ्रान्त ग्रीर उदास कैसे ? विगत जीवनमें दिया है पूर्ण ग्रालम्बन सहारा ; सुप्त जागे सुन विपंची गानका स्वर स्वान्त प्यारा। क्यों हुए निस्तेज पथमें म्लान ग्रीर निराश ऐसे ?

वीर गाथाएँ ग्रभी भी व्यक्त-स्वरमें गा रही हैं; पूर्वका इतिहास सम्मुख कह हृदय ग्रकुला रही हैं। कह रही, क्यों ग्राज जीवनमें कलङ्क प्रयास ऐसे?

विश्वका निर्माण तेरे अजय पौरुपपर हुआ है; नरकमें भी शान्ति-रसका पान मदिरा-सा हुआ है। क्यों वने दौर्वल्यमय फिर मोहके आभास ऐसे?

जग उठो, जग, नील नभपर सुकृतिसे वन शुश्र तारे; चमचमाग्रो जगमगाग्रो नष्ट कर तम-तोम सारे। गई वेला, हाथमें ग्राना कठिन, निःश्वास कैसे?

### देखा है

ग्रविन ग्रीर ग्रम्बरके ऊपर नर-संहार मचा देखा है! ग्रपनी-ग्रपनी श्राशात्रोंपर, जीवनकी ग्रभिलापात्रोंपर . इस भंगुर वैभवके ऊपर, मायावी दुनियाके ऊपर, एक समयमें ग्रसमय मैंने वज्जपात होते देखा है! देकर प्राण प्राणको लेने, सजन महीतल निर्जन करने, ग्रुपनेपनका वर्जन करने, पर-वसुधाका ग्रर्जन करने, राजाञ्चोंका नंगापन भी वर्तमान युगमें देखा है! जिसे चाहते हम लेनेको, उसे न चाहें हम देनेको, वीच-वीचमें फूट डालकर वड़ी-वड़ी 'स्पीच' भाड़कर, करते हैं अन्याय हमीं खुद, विपम न्याय ऐसा देखा है ! हमें लूट फिर भी कहते हैं, 'ग्राह' न मुखसे ग्ररे निकालो ! विषम यातना सहा न चाहो, विष खा लो, जीवन दे डालो, इसी तरहका वसुवातलपर, शासन, हा, मैंने देखा है ! धन अपहरण हमारा करते, न्याय-नीति अवलम्ब न करते, विश्व हितैपी-पनमें फिर भी लेश वित्त व्यय भी ना करते, सदा चाहते कोप अमर हो, ऐसा राजापन देखा है! प्रजा मरे, चाहे कुछ भी हो, कभी स्वार्थमें नहीं कमी हो, शासन सत्ता रहे हमारी, नहीं देशमें शान्ति रही हो, ऐसी कृत्सित ग्रभिलापाग्रोंपर शासन-जीवन देखा है ! राजा-प्रजा जहाँ दोनोंका नहीं प्रेमसे वास रहा है, राजात्रोंका नहीं परस्पर प्रेमपूर्ण व्यवहार रहा है, वहाँ शान्ति भी कभी न होगी, नियम ग्रचल मैंने देखा है !

-40

# सीकर

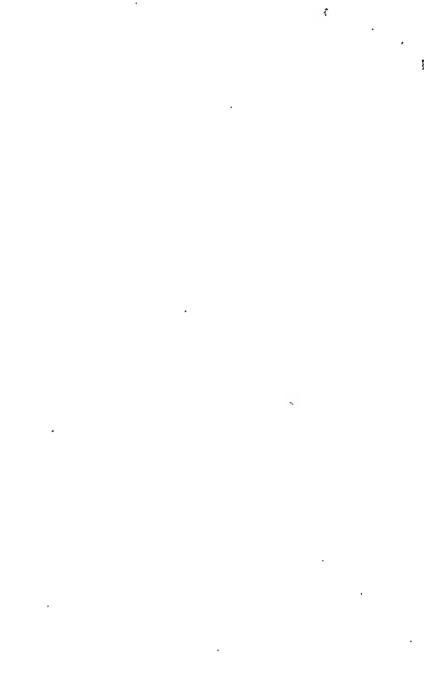

# श्री ईश्वरचन्द्र, बी० ए०, एल-एल० वी०

#### ग्रर्चना

श्रो, वीतराग पुनीत, देव तुमसे ही श्रलंकृत मुक्तिका संगीत। श्रमानिशिके गहन तमको भेद ज्योतिर्मान! रश्मि रूपसियाँ सरस, कोमल, चपल गतिमान! लोल लहरोंपर लिखे निर्वाणके मृदु गीत। श्रो, वीतराग पुनीत!

प्रेम-सागरके श्रतल तल के मृदुल उपहार, पूर्ण राग विरागके श्रो, भव्य जयजयकार! श्रात्म-परिरम्भक, तुम्हींसे वन्वनोंकी जीत। श्रो, वीतराग पुनीत!

दिव्य-ध्विन, ग्रो, दिव्य-द्रप्टा, ग्रिमित सुख सन्देश! दीप्त दीपक ज्ञानके जाज्वल्यमान ग्रशेप! भव्य मानवके भविष्यत, वर्तमान, ग्रतीत, ग्री, वीतराग पुनीत!

# श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, 'सरोज'

### निशा भर दीयक जिये जा

कामना यह त्राज जगकी , 'सुखद दीपकं सुख दिये जा'-जगत् जल-जलकर प्रकाशित; सुखद जीवनमें जिये जा।१ भूल जा तू जलनमें दुख, साधना-हितमें ग्रमर सुख--भावना ले महा अनुपम; तेजमय अग-जग किये जा।२ श्रमर जलना काम तेरा, हो न चाहे नाम तेरा-मीन रह-रह जग सजग कह; ग्रमर सुख जगको दिये जा। ३ ग्रन्थि दीपक स्नेह बाँची, भूल वर्षा-मेह-ग्राँची-विश्वका तू साथ जल-जल; निशा-जीवन भर दिये जा।४ ग्रभी दीपक स्नेह-वाती, भूल जा तू मृत्यु ग्राती-जलाता जो विश्व तुभको; खूव ग्रालोकित किये जा। ५ स्नेह सुखप्रद दीप वाकी, वनो जगके दीप साकी-गहन जीवनकी निशामें; सुमधु-प्याला भर दिये जा।६ नहीं जब तक शुभ सबेरा, यहीं वस तू जमा डेरा-चाहता वरदान जग है, 'सुखद दीपक सुख दिये जा'।७ तुम चमकते बनो मोती, दीन-दुनिया नित्य रोती-तथा रो-रो धैर्य खोती; कुछ दिलासा तो दिये जा। = जहाँ छाया तिमिर भारी, वसी दुखकी ग्रमां न्यारी— मीन मानवके हृदयको भी प्रकाशित तू किये जा। ६ जगत् सो जा ग्रभी सुखसे, शुभ सवेरा कामना ले-दीप जल सन्देश तू यह; निशा भर जगको दिये जा।१० जायगा जब हो सवेरा, तभी होगा ग्रन्त मेरा---

'फिर मिलेंगे' कह उषामें; विदा जगसे तू लिये जा।११

# श्री सागरमल, 'भोला'

### जग-दर्शन

वेदनाकी हलचलोंमें एक ग्रद्भुत सार देखा।

चेतना कव तक रही हैं ग्रौर भी कव तक रहेगी, जिन्दगी श्रवसाद होकर दुख ग्रभी कितना सहेगी?

श्राज क्षण-क्षण पल-पलकमें एक हाहाकार देखा।

म्राज् सदियोंकी पुरानी म्रनल-लय मैंने सुनी हैं, म्राहकी नि:सीम साँसें एक उँगलीपर गिनी हैं;

प्रति हृदयके वीच मैंने एक चुभता तार देखा।

शान्ति तो मुर्दा जगत्की भ्रान्तिकी वेबस पिपासा, थी कभी मेरे हृदयमें स्वप्नकी यह क्षणिक ग्राशा;

श्रव सुकोमल फूलको काँटों-भरा लाचार देखा।

जिस हृदयमें था ग्रॅंघेरा
हो न पाता था सवेरा,
कायरोंका एक घेरा
पापका दुर्दिन वसेरा;
ग्रव उसीमें क्रान्तिका फूला-फला संसार देखा।

## श्री बायूलाल, सागर

#### पिषकके प्रति

निराले किस पथपर श्रनजान,
ग्रनोखे ले करके ग्ररमान,
चला क्या जीवन-पथकी ग्रोर,
लिये नव व्यंगमयी मुसकान।

सुना है उर-श्रन्तरके राग,

मगर तू रहना सदा विराग,

उठाते मादक भरी हिलोर,

सहनकर मोहक तीखे बान!

मचा है युग-व्यापी संहार,
उलटते नभ-चुम्बी प्रासाद,
छूटती चिनगारी विकराल,
विमुख मत होना, स्रो स्रनजान!

पथिक मत होना कभी हताज्ञ , देखकर जुल्मोंकी वौछार , जगाना पावन-ज्योति नितान्त , ' ध्येयपर हो करके क़ुर्वान ।

ं कुचलना कंटक कुलिश कुठार, धारना मणिमय मुक्ता-हार, सरल कर जटिल समस्या-जाल, गुँजाना गुण-गण गरिमा-गान।

क्रान्ति घर गूँजा तीव्र हुँकार,
पतनमें ला दे शान्ति ग्रपार,
ग्रवनिपर विखरे कीर्ति-पराग,
रचा दे नूतन सृष्टि -विधान।

## श्री कपूरचन्द नरपत्येला, 'कंज'

#### मेरी वान!

मेरी सदा रहे यह वान। धर्म-जाति हित मरना सीखूं, पर-सेवा हित जीना सीखूं, रखूँ देशकी शान, मेरी सदा रहे यह बान।१ विछडोंको मैं गले लगाऊँ, पिछड़ोंको मैं ग्रागे लाऊँ, दिलमें ग्रानद मान, मेरी सदा रहे यह वान।२ भूखोंको मैं तृप्त कराऊँ, प्यासोंकी मैं प्यास वुकाऊँ, करूँ दयाका दान, मेरी सदा रहे यह वान । ३ दुिखयोंका दुख हरना सीखूँ, दीनोंको धन देना सीखूँ, रखूँ वंशका मान, मेरी सदा रहे यह वान । ४ कुरीतियोंको दूर भगाऊँ, शिक्षाका विस्तार कराऊँ, मेट्रं सव ग्रज्ञान, मेरी सदा रहे यह वान । ५

## श्री केशरीमल आचार्य, लक्कर

### तेजोनिधान गाँधी महान् !

्रतेजोनियान गाँधी महान् ! गौरव-गिरिके शेखर-स्वरूप , वल प्रकट ग्रात्मके मूर्ति रूप , हो क्षीणकाय, गरिमा-प्रधान ,

> चिर-भाषित त्याग विभूतिमान , तेजोनिधान, गाँधी महान् !

हो जग-भूषण आराधक भी, श्राराध्य तुम्हारा ज्ञान-ध्यान, है विश्व मानता देव-तुल्य,

चालीस कोटि तन एकप्राण, तेजोनिधान, गाँधी महान्!

माताकी ग्रंचलमें ग्राये, पा दिव्य रूप सत्त्वप्रधान, सेवासे सिंचित कर डाले,

> लघु जीवन भी जगके महान् , तेजोनिधान, गांधी महान् !

निर्िंकचन होकर भी तुमने जगसे ममता निहं छोड़ी हैं, करते रहते हो प्रतिक्षणमें

भारत-माताका एक ध्यान, तेजोनियान, गाँधी महान्!

ध्रुव सत्य अहिंसाके पुटमें है अति विशुद्ध जिनकी काया, परिपूर्ण भरा जिसके भीतर

> कंचन-मय निर्मल शुद्ध ज्ञान, तेजोनियान, गाँधी महान्!

वह सुधा-स्रोत स्नावित होकर श्रनशन-प्रवाहमें वाहित हो, उद्गमसे श्रन्तिम संगम तक

> की ग्राज पारणाका पयान, तेजोनियांन, गाँधी महान्!

## श्री कौशलाधीश जैन, 'कौशलेश'

## भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र

भाषाके भण्डारमें, भूषण भरे अनेक, विन्दु भारती भालको, भारतेन्दु भी एक।१ महिमें यों महिमा रही, कविनु माँहि हरिचन्द, तारागन विच गगनमें, गन्यो गयो जिमि चन्द।२ तेरी कविता-कौमुदी, कवि-मन कुमुद प्रमोद; रिसक चकोरन चित चढ़्यो, चितवत सहित विनोद। असरस रहे सरिसज सरिस, साहित सरिह सुजान; मन मधुकर मातो भयो, कविता-मधु कर पान।४

#### ऋतुराज

कुंज लसें लिलतान लतान मनो हिरतान वितान सुछाजे, फूलनके चहुँ ग्रोरन तोरन शब्द विहंगन वाज न वाजे; हैं रवलीन ग्रलीननकी ग्रवली ज्यों भली विरदाविल गाजे, राजके साज सुसाज कै ग्राजु वने ऋतुराज समाज विराजे।

## श्री-म्रीन विद्याविजयजी

#### दीप-माला

नीति रीति प्रीति तूर्ण नींदमें गई, भूठ लूट फूट राज्यमें समा गई।

ईति भीति दूर ग्रन्य-तंत्रता गई, धन्य हिन्द-भूमि दीपमाल ग्रा गई।

गेह द्वार ग्रालिये भरी लगा गई, रम्य दीप-ज्योतिको लखी मुहा गई।

> वर्द्धमान धीर वीर याद भ्रा गई, वन्दना उन्हें करूँ प्रहर्प मैं लई।

## पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री

#### भक्ति-भावना

प्रभूके चरणोंमें हम सर भुकाये बैठे हैं; उन्होंसे ली हैं लगी ली लगाये बैठे हैं।

> सुनें या न सुनें यह तो उन्हींकी मर्जी है ; हमें तो धुन है लगी, धुन लगायें बैठे हैं।

हमारे ऐवो-हुनर सब हैं उनकी नजरोंमें ; दिखाई दें न दें, नजर जमाये बैठे हैं।

सुनेंगे कैसे नहीं, यह भी कही खूव कही ; जब कि याँ तनको लगी, तन रमाये वैठे हैं।

जो देते ज्योति हैं सब सूर्य चन्द्र तारोंको ; उन्होंसे आश है, आशा लगाये वैठे हैं।

#### किनारा हो गया

नाम यों पस्तीमें वालातर हमारा हो गया; जिस तरह पानी कुएँकी तहमें खारा हो गया। कौमकी विगड़ी हुई हालतका नक्ष्या देखकर; जरूम दिलमें पड़ गये दिल पारा-पारा हो गया। रंजोग्रम फ़ुर्कतके शोलोंसे जिगर भी जल चुका; हो गये वर्वाद गर्दिशका सितारा हो गया। दिलमें अब इस तरक़्क़ीसे हो गई कुछ-कुछ वहार; वर गये अरमां ये पौदा गुल हजारा हो गया। 'प्रेम' इस वहरे जहाँमें कौमकी किश्ती पड़ी; जा लगी जिस जगहपर उस जाँ किनारा हो गया।

#### विचार लो ?

श्रापसके द्वेपसे ही गीरव विलीन हुशा,
निज सभ्यताको, निज धर्मको विचार लो;
वीर वन जाग्रो, तन जाग्रो श्रिधकारपर,
श्रपने पुनीत विश्व-कर्मको विचार लो;
धारो क्यों न पौरुप प्रचंड शक्ति साहसका,
श्रपनी महानताके मर्मको विचार लो;
- फूटको हटाग्रो श्रीर प्रेम करो श्रापसमें,
जन्नतिका मार्ग ध्रुव कर्मको विचार लो।

## श्री बाबुलाल जैन, 'श्रनुज'

#### वेदना

ग्रलस इन प्राणोंमें ग्रनजान मूक भावोंका मधु संगीत। फूँक देता सुखमय चुपचाप

सजिन देखा जिन ग्रांबोंसे स्वर्ण संसृतिमें मधुर प्रभात। देखतीं वे ही वरवश ग्राज वेदनाका सिख, निर्मम गीत। १ भयावह भीषण काली रात। २

X

X

टपकता होठोंसे उल्लास सुखावह करता नयनोन्मेष। चार दिन फिर परिवर्तन-से देखता हुँ क्लेशोंपर क्लेश।३

न जाने क्यों मानसमें हक ग्गनचुम्बी सुन्दर प्रासाद उठा करती वन हाहाकार। जहाँ होता था सुखदविहार। विश्वमें लख ग्रन्यायी जीत जाग उठता है पापाचार।४ उल्कोंके मिलते घर हार। १

प्रकृतिका परिवर्तित सुख वहां

X

X

न जानें वे सुखके दिन कहाँ लुप्तसे हो जाते ग्रज्ञात। चपल चपला सा वैभव लोल स्वप्न माया वन जाता प्रात।६

भीपड़ियोंके बल नेकॉके हम्यं ग्रपार। रोटीके विन हाय वन्नोंका हाहाकार।७

विश्व-पालक श्रो कृपक महान वनिकका तुम पर ग्रत्याचार। देख वरवश इन ग्रांंबोंसे ग्रश्नुकी वहती भर-भर वार।=

X

हाय रे कुपित काल विकराल तुम्हारी ही भीपण चितवन। खींच लेती हैं जगके प्राण मचाकर मानसमें ग्रनवन । ह

क्षणिक सुन्दरता हास विलास सृजनमें मिलता है संहार क्षणिक उत्पीड़न सिहरन वास । श्रगण शस्त्रोंका विकट प्रहार । प्रलयका बढ़ता देख विकास मत्य डाकिन करती है हास। १० वहा करती नित शोणित वार। ११

क्षितिजपर कंकालोंका भार

×

X

हृदय, तज यह निष्फल संसार खेलता सुख जगके उस पार। जिसे तू खोज रहा घर द्वार शान्ति, वह मिलना है दुसवार। १२

## श्री साहित्यरत पं० हीरालाल जी, 'कौशल'

#### कैसे दीपावली मनाजँ ?

( ? )

समर सघन घन घूम रहे हैं,
यान भूमि-नभ चूम रहे हैं,
टेंक, गैस गन भूम रहे हैं,
किस विधि हत्याकाण्ड मिटाऊँ?
कैसे दीपावली मनाऊँ?

( ? )

देश ग़ुलामीमें जकड़ा है;
े वैर फूटका पाँव ग्रड़ा है,
मरणासन्न समाज पड़ा है,
कहो कौन रस घोंट पिलाऊँ?
कैसे दीपावली मनाऊँ?

( ३ )

वीर मार्ग अब छिन्न हुआ है , सब पन्थोंमें मचा जुआ है , गहरा अति विद्वेष कुर्आं है , क्योंकर खींचातान मिटाऊँ ? कैसे दीपावली मनाऊँ ?

## श्री सिंघई मोहनचन्द जैन, कैमोरी

#### परोपदेश कुशल

- १ था प्रभातका समय मनोहर पवन सुरीली थी चलती। कञ्ज कली ग्रति ललित मुदित मन रिविकिरणोंसे थी खिलती॥ जलद खंड ग्राभा ग्रनूप युत थे नभमण्डलमें छाये। विटपोंपर थे विहँगवृन्द कलरव करते वहु मन भाये॥
- २ भर-भर करती सुन्दर सिरता तरल मन्दगितसे बहुती। लता गुल्म युत उसके तटपर श्राँखें निश्चल हो रहुतीं॥ इसी मनोरम भूमि भागपर फिरती थी डोली-डोली। प्रेम-भरी गम्भीर केंकड़ी निज सुतसे बोली बोली॥
- ३ सरल पन्थगामीके सवही जगजन गुणगण गाते हैं। सरल चाल हैं सब सुखदायक नीतिवान् वतलाते हैं॥ इससे मैं समभाती तुमको चलो चाल सीवी प्यारे। मिले वड़ाई तुम्हें सब कहीं शीतल हों मेरे तारे॥
- ४ माताके सुन वचन पुत्र यों हँसकर बोला मृदु वानी। सादर हैं स्वीकार मिली जो सीख मुभ्ने जननी स्थानी॥, लेकिन एक विनय हैं मेरी यही एक मेरा कहना। सरल चाल चल करके मुभको सिखला दो सीवा चलना॥
- ५ सुन करके यह उत्तर सुतका उसे न सूक्षा कोई उपाय। श्रपनी टेढ़ी चाल छोड़ वह चल न सकी डग-भर भी हाय॥ पर उपदेश कुशल होकर जो स्वयं नहीं कुछ कर सकते। उनकी होती दशा यही है लिज्जित हो वे चुप रहते॥

## श्री दुलीचन्द, ग्रुंगावली

#### पैसा ! पैसा !!

मानव वक्षस्थलपर नर्तन, भावोंका कन्दन, ग्राकर्षण, हृद् हृद्की ध्वनि, तेरा ग्रर्चन, धनिकोंकी मृदु तृष्णा, पैसा। दीनोंका करुण रुदन, पैसा॥ यह रव कैसा? पैसा, पैसा!!

तुभसे मानवताका विकास,
तुभसे मानवका सर्वनाश,
तू अन्यकार, तू है प्रकाश,
काग़ज, कंकर, पत्थर, पैसा।
सहृदय ग्रह हृदयहीन, पैसा॥
यह रव कैसा?
पैसा, पैसा!!

घनिकोंका उर तेरा निवास, तृष्णाकी ज्वाला तव प्रकाश, श्रय! दीनोंके श्रन्तिमोच्छ्वास,

दीनोंपर शासन यह कैसा? निष्ठुरता, दानवता, पैसा॥ यह रव कैसा? पैसा, पैसा!! ्रिह्मा, जग-कन्दन है, पैसा, क्रिंगा, ग्रसत्य, माया, पैसा, जो कुछ है सब वह है, पैसा, जीवनकी उथल-पुथल, पैसा। संसार कुछ नहीं, है पैसा। यह रब कैसा? पैसा, पैसा, पैसा!!

17

\*13

17 14

## त्राया द्वार तुम्हारे भगवन्, आया द्वार तुम्हारे

चैन नहीं चारों गितयोंमें भटक रहा वन-वन गिलयोंमें जान नहीं पाया था तुमको श्रव तो करो दया रे।१

कर्मोंने वन-वन भटकाया पग-पगपर दुख दे ग्रटकाया चैन नहीं हैं ऊपर नीचे दुनिया केवल माया रे।२

दो दिनकी मेरी जिंदगानी दुनिया दुखकी एक निशानी जब ग्रा जाये कालचक तब उठ जाये सब डेरा रे।३

कालचक्रसे सव ही हारे जगविजयीको जीता तुमने मुभको आज बचा रे।४ मैं अपनेको भूल गया हूँ पुद्गलको निज मान चला हूँ कैसे भूल मिटे यह मेरी किससे कहूँ बता रे।६

नभमें जगते जगमग तारे

भवसागरमें मेरी नैया
कोई नहीं है ग्राज खिवैया
तुमने ग्रगणित जीव उवारे
मुभको पार लगा रे।
प्र
चरणोंमें मैं ग्राया तेरे
वार-वार मुभको दुल घेरे
ग्रतल जलिधमें नैया भूले
ग्रव पतवार लगा रे।

# श्री विध्री देशदीपक जैन, 'दीपक'

#### सनकार

भनकार उठी भनकार उठी।

श्रमिकोंका रक्त वहानेको।
दुनियाका वैभव पानेको।
श्रपना प्रभुत्व दिखलानेको।
दुनियामें लूट मचानेको।
जगतीके कोने-कोनेसे-

तलवार उठी तलवार उठी। भनकार उठी भनकार उठी॥

यह श्रमिक नहीं हैं, दाता हैं। वित्तकोंके भाग्य विधाता हैं। इन नभचुम्बी मीनारोंके— यस ये ही तो निर्माता हैं। उनके हृदयोंसे एक वार—

> हुंकार उठी हुंकार उठी। फेनकार उठीं फेनकार उठी॥

तुम इन्हें न समभो दीन हीन।
यह हों चाहे वैभव-विहीन।
इनकी श्राहोंसे एक सृष्टि—
रच जाती है विल्कुल नवीन।
इन भोले-भाले हृदयोंसे—

र्फुकार उठी फुंकार उठी। भनकार उठी भनकार उठी॥

## श्री रवीन्द्रकुमार जैन

#### मज़दूर

में एकं ग्रभागा उनमेंसे, जिनके पल्लेमें पुँजी नहीं।

श्रम करते हैं जो रात-रात, फिर भी सुख-शय्या सजी नहीं ॥

ग्राठों प्रहरोंमें चैन नहीं, सोते तकमें वे मौन नहीं ,
स्विष्नल भाषामें कह उठते, कलको घरमें फिर नौन नहीं ।

ग्रव क्या कह दूँ जीवनगाथा, स्वर वीणा भी तो वजी नहीं ॥१॥ मैं एक . .

सिर पैर पसीना एक किये, फिर भी पाते हैं चैन नहीं ,

कितनी ग्राकुलता दुर्वलता, समताके मुखसे चैन नहीं ।

जीवन स्वरमें सुखकर स्वरभर, गुणि गण गरिमा तक गुँजी नहीं ॥२॥ मैं एक . .

मृतिका केवल जिनकी शय्या, मृतिका ही का शिरहाना है,
मृतिकामें जीवन पाया है, मृतिकामें ही मिल जाना है।
कैसे पलङ्क क्या मसहरी, जिनके कानोंने सुनी नहीं॥३॥ मैं एक..

# जिन् के हिंदिकी पांडित देयाचन्द्र जैन, शास्त्री

#### कहाँ है वह वसन्तका साज ?

(8)

पतनसे व्याकुल था संसार

प्रसित हृदयोंकी करुण-पुकार।
हुआ ्या धीर वीर अवतार

मिला जगको वह प्राणाधार।।

कहाँ था पड् ऋतुका साम्राज,

कहाँ है वह वसन्तका साज?

( ? )

भरा था विश्वप्रेमका भाव
प्राणिरक्षाका था समभाव॥
"जिम्रो, जीने दो" यह प्रियमन्त्र
सुनाया था कर ग्रात्मस्वतन्त्र॥
कहाँ वह रामराज्यका साज॥
कहाँ है वह वसन्तका साज॥

. ( )

वहाया स्याद्वादका गङ्ग चलाया सत्य ग्रहिंसा भङ्ग। नहाया निखिल प्राणि सप्रेम हुग्रा उज्ज्वल पय-जगत्-ग्रसीम।

कहाँ वह वीर, वीर-युवराज कहाँ है वह वसन्तका साज?

(8)

धार्मिक-द्वेष बढ़े हैं श्राज
रूढ़िसरितामें मग्न समाज।
भारती माँका करुण-विलाप
बढ़ाता सहृदय जन-सन्ताप।
पतनके श्रभिमुख सभ्यसमाज
कहाँ है वह वसन्तका साज?

पृंह कमलकुमार जैन शास्त्री, 'कुमुद', खुरई

#### सामाज्यवाह

मानव-सन्तितपर गोलोंकी कितनी भारी बौछारोंसे, कितने अत्याचारों-तीरों-तलवारोंके हा ! वारोंसे; आहोंके कितने मेघोंसे कितने शोणितकी धारोंसे, कितनी अवला-विधवाओंके हा ! खारे पारावारोंसे;

नरके कितने कंकालोंसे, साम्राज्य रूप निर्माण हुग्रा? श्रो! मानवके इतिहास वता, इससे कितना निर्वाण हुग्रा??

हा ! कोध-स्वार्थ-निर्दयताके कितने भूठे ग्ररमानोंसे, कितने छलसे वलसे विपसे कितने भयसे ग्रिममानोंसे; कितने दुष्टोंकी लिप्सासे कितने वीरोंके विवदानोंसे, कितने नरकोंकी जवालासे कितने पापोंकी खानोंसे;

कितने भूखोंके शोपणसे, साम्राज्यवादका त्राण हुम्रा? म्रो! मानवके इतिहास वता, इससे कितना निर्वाण हुम्रा??

## श्री गोविन्ददास काठिया

#### वसन्त-आगमन

सरिता समुद्र प्रतिभा सँयुक्त, नलनी निकुंज कलहंस युक्त, उपवनके मनहर कुंजोंमें, कलरव-ध्वनिका है चमत्कार।

कमनीय वनी मधु-ऋतु समीर, विरही विद्योंको कर ग्रधीर, रमणीय रसाल वौरपर भी, कोयलकी कुहु-कुहु है पुकार।

किलयाँ, कदम्ब, कदली, कँमोद, चम्पक, गुलाब, जुहि, किंशु, कुन्द, भर लाई विविध विरंग रंग, श्रुतिरम्य मधुपगणकी भाँकार।

पिपहाका 'पिउ-पिउ' नाद कहीं, मुरलीका मधुर सुराग कहीं, सुमनोंकी मधुर परागोंसे, मधु-बनमें तेरी छिव श्रपार।

मनमोहन प्रेम वसन्त सभी, भर लाते हृदय उमंग नवी, पर ग्राज रक्तधारा लखकर, कर रहे रसिकजन चीत्कार।

# श्री युगलिकशोर 'युगल' १ ९६ं/६७ (

मानव

शान्त हृदय-सा वैठा मानव हियमें श्राशा-जाल छिपाये, वेसुय दीवाना मतवाला ग्रपने रंगका साज सजाये।

> स्वप्नोंकी रुनभुनमें उसका त्राशा-सागर उमड़ा सारा, त्राशात्रोंकी धुन ही धुनमें करने केलि लगा वेचारा।

तारक-अवली लुप्त हुई जब विहँसी सुन्दर ऊपा-लाली, छलका भानु प्रभाकर विकसित करने मानव-आशा लाली।

जब सोचा मानवने मेरा आशा-फूल खिलेगा सारा, सहसा वज्जाघात हुआ तब खिल्डत हो उसका हिय हारा।

क्योंकर जाने, वक्र दैव-गति श्राशाका मुरक्ताया मानव, देख रहा नश्वर जीवनको श्राशाका ठुकराया मानव।

## श्री अभयकुमार 'कुमार'

#### जागृति-गीत

हम जागें ग्रीर जगायें!

उपा हुई, तारे हैं भागे, हम पीछे रह जायें ; ग्लानीसे सर धुन धुनकर क्यों, हम रोते रह जायें।

हम जागें श्रीर जगायें!

नीड़-नीड़में प्रतिभा, मानव, तेरी वढती पाये ; जहाँ तिमिर ग्रालोक वहाँ हैं, फिर भी रोते जायें।

हम जागें ग्रीर जगायें!

प्राचीकी वह लाली सुन्दर, काली रेखा उसमें ; इंगित करती दीख रही हैं, श्राश्रो, हम वढ़ जायें।

हम जागें श्रीर जगायें!

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, सबको ग्रन्त मिलायें ; गिरजा, मस्जिद, गुरुद्वाराका वढ़के भेद मिटायें ।

हम जागें श्रीर जगायें!

देश धर्मकी राह खोजकर, श्रागे बढ़ते जायें; श्राजादीका सिंहनाद कर छाती ताने जायें। हम जागें श्रीर जगायें!

# श्री निहालचन्द्र, 'श्रमय' जिन्नि

स्रो गानेवाले गाये जा

श्रो गानेवाले, गाये जा। मातृभूमिकी वलिवेदीपर श्रपना रक्त चढ़ाये जा।

> जल-थलमें वह तूफ़ान उठे, चाहे लहरोंसे लहर भिड़े, वही ग्रॅंबेरी ग्रांबी ग्राये, पर तेरा वह ही राग छिड़े।

> > वमनीमें जोश उमड़ आये, हो नाड़ीकी भी गति आगे, यह जोशपूर्ण विद्युत-तरंग, कण-कणमें अग्नि लगा भागे।

तन-मनमं जोश उठे भारी, ग्री, ऐसा राग सुनाये जा, शुभ परिवर्तनकी चिनगारी, कुछ सुलग चुकी, सुलगाये जा।

|   | 1 |
|---|---|
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | 4 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

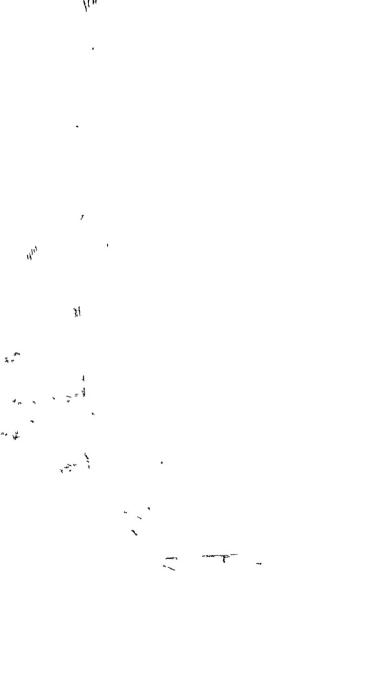

## भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

के

## हिन्दी प्रकाशन

| 8  | मुक्तिदूत (एक पौराणिक रोगांस)        | أأأالم     |
|----|--------------------------------------|------------|
| २  | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ         |            |
|    | (प्राचीन श्रागम ग्रंथों से)          | <b>₹</b> ) |
| ą  | पथिचह्न (स्मृति रेखाएँ ग्रीर निवन्ध) | ر۶         |
| ४  | आधुनिक जैन कवि                       | ₹IIIJ      |
| ц  | हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त      |            |
|    | इतिहास २                             | 1115       |
| દ્ | जैनशासन                              | لرائح      |
| છ  | कुन्दकुन्दाचार्य के तीन रतन          |            |
|    | (पंचास्तिकाय प्रवचनसार श्रोर समय-    |            |
|    | सार का विषय परिचय)                   |            |
| 6  | पाश्चात्य तर्क-शास्त्र २ भाग         |            |